| ) <b>(XX)(X</b> XX | yanakkikkakkak<br>S                 |
|--------------------|-------------------------------------|
| वीर                | सेवा मन्दिर 🎖                       |
|                    | दिल्ली 🖁                            |
|                    | दिल्लो<br>*                         |
|                    | . X                                 |
|                    | * 8                                 |
|                    | 18-52 %                             |
| क्रम संस्था        |                                     |
| काल नं र्          | 1-1VA                               |
| खगड़               | · — · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                    | A<br>Karanaranaranara               |



## म्बर्गवासी साधुचरित्र श्रीमान शलबन्दजी सिंघी



जन्म वस १२६, सगरण ४

मर्गवास व र १९८५ मेर मद ६

## सिं घी जै न ग्रन्थ मा छा

पुरातनसमयलिसित

# जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रह



## SINGHI JAIN SERIES

## JAINA PUSTAKA PRAŚAŚTI SAMGRAHA

### क रू क चा नि वा ती साधुवरित-ब्रेहिबर्ग श्रीमद् डालचन्द्जी सिंघी पुष्यस्यतिनिमिच प्रतिष्ठापित पर्व प्रकाशित

# सिंघी जैन ग्रन्थमाला

[जैन जागमिक, दार्शनिक, साहित्यक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, कथारमक - इत्यादि विविधविषयगुन्धित; प्राकृत, संस्कृत, अपअंश, प्राचीनगूजैर-राजस्थानी आदि नानाभाषानिषद्ध; सार्वजनीन पुरातन वाद्यय तथा सूचन संशोधनात्मक साहित्य प्रकाशिनी सर्वभेष्ठ जैन प्रम्थावित ।]

> प्रतिष्ठापक तथा प्रकाश-कारक भीमव्-डालचन्दजी-सिंघीसत्पुत्र दानशील - साहित्यरसिक - संस्कृतिप्रिय

## श्रीमान् बहादुर सिंहजी सिंघी

[ भूतपूर्व-अध्यक्ष जैननेताम्बर कॉन्फरम्स (वंबई, सन् १९२६); संस्थापक-सवस्य, भारतीय विद्याभवन; केला ऑफ् भी रायल सोसायटी ऑफ् भार्टस्, लम्दन; सदस्य-भी रायल एसियाटिक सोसायटी ऑफ् बँगाक; भी इन्डियन रिसर्च इन्स्टिक्यूट, कलकशा; भी श्युमेस्रोटिक सोसायटी ऑफ् इन्डिया; बङ्गीय साहित्य परिषद्; इत्यादि, इत्यादि ]

कार्य-संवालक तथा प्रधान-सम्पादक श्री जिन विजय मुनि आचार्य-भारतीय विद्या भवन-वंब ई

[सम्मान्य समासद-माण्डारकर प्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर पूना; एवं गुज्रात साहित्यसमा अहमदाबाद; मूतपूर्वाचार्य-गुजरात पुरातत्त्वमन्दिर अहमदाबाद; सिंघी शानपीठिनयामक एवं जैनवाङ्मयाध्यापक-विश्व मारती, शान्तिनिकेतन; तथा, जैन साहित्यसंशोधक प्रन्थावित-पुरातत्त्वमन्दिर प्रन्थावित-मारतीय विद्या प्रन्थावित-आदि नाना प्रन्थमाला प्रकाशित-संस्कृत-प्राकृत-पाली-अपभ्रंश-प्राचीनगूर्जर-हिन्दी-माषामय-अनेकानेक प्रन्थ संशोधक-सम्पादक।]

सम्मान्य कार्यवाहक श्रीयुत राजेन्द्र सिंहजी सिंघी

व्यवस्थापक तथा प्रकाशक

भारतीय विद्याभवन

क्ष बंबई क्ष

## पुरातनसमयछिखित

# जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रह

[ पाटण, स्तंभतीर्थ, जेसलमेर आदि विविधस्थान संरक्षित जैन बानमण्डारोपलम्ध पुरातन पुस्तकस्थ प्रशस्ति एवं पुष्पिकालेख समुख्य ]

## प्रथम भाग

सम्पादक

## श्री जिन विजय मुनि

आ चार्य - भारतीय विद्या भवन - वं व ई (अधिष्ठाता-सिंधी जैन शास्त्रशिक्षापीट एवं माइत वास्त्रय विभाग)



प्राप्त व्य स्था न

## भारतीय विद्याभवन

क्ष वंबई क्ष

विक्रमाध्य १९९६] \* प्रथमा नृतिः; पंच शत प्रति \* [१९४६ विकास्य

अन्थक्रमांक, १८] \* प्रनर्धेद्रणादि सर्व अविकार मा. वि. स. द्वारा संरक्षित \* [मूल्य, रू॰ ६-८-•

## SINGHI JAIN SERIES

A COLLECTION OF CRITICAL EDITIONS OF IMPORTANT JAIN CANONICAL, PHILO-SOPHICAL, HISTORICAL, LITERARY, NARRATIVE AND OTHER WORKS IN PRÄKRIT, SANSKRIT, APABHRAMSA AND OLD RÄJASTHÄNI-

GUJARĀTI LANGUAGES, AND OF NEW STUDIES BY COMPETENT RESEARCH SCHOLARS

ESTABLISHED AND PUBLISHED

IN THE SACRED MEMORY OF THE SAINT-LIKE LATE SETH

## ŚRĪ DĀLCHANDJĪ SINGHĪ

OF CALCUTTA

BY

HIS DEVOTED SON

Danasila - Sahityarasika - Sanskritipriya

#### ŚRĪMĀN BAHĀDUR SINGHJĪ SINGHĪ

(LATE PRESIDENT OF THE JAIN SWETAMBAR CONFERENCE (BOMBAY, 1926); FELLOW OF THE ROYAL SOCIETY OF ARTS, LONDON; MEMBER OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY OF BENGAL; THE INDIAN RESEARCH INSTITUTE OF CALCUTTA; BANGIYA SAHITYA PARISHAT; A FOUNDER-MEMBER OF THE BHARTIYA VIDYA BHAVAN; ETC.)

DIRECTOR AND GENERAL EDITOR

### ŚRĪ JINA VIJAYA MUNI

āchārya — Bhāratīya Vidyā Bhavan — Bombay

(HONORARY MEMBER OF THE BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE OF POONA AND GUJRAT SAHITYA SABHA OF AHMEDABAD: FORMERLY PRINCIPAL OF GUJRAT PURATATIVAMANDIR OF AHMEDABAD; LATE SINGHI PROFESSOR OF JAIN STUDIES, VISVA-BHARATI, SANTINIKETAN:

EDITOR OF MANY SANSKRIT, PRAKRIT, PALI, APABHRAMSA,

AND OLD GUJRATI-HINDI WORKS, ETC.)

- CR2

CONDUCTED UNDER THE GUIDANCE OF

ŚRĪYUT RĀJENDRA SINGHJĪ SINGHĪ

AND

PUBLISHED UNDER THE MANAGEMENT OF

# BHARATIYA VIDYA BHAVAN

# JAINA PUSTAKA PRAŚASTI SAMGRAHA

(A COLLECTION OF PRASASTIS AND COLOPHONS OF ANCIENT MANUSCRIPTS

PRESERVED IN THE JAIN BHANDARAS AT PATAN, CAMBAY, JAISALMER,

AND OTHER PLACES.)

#### FIRST PART

- we-

EDITED BY

### ŚRI JINA VIJAYA MUNI

DIRECTOR—BHARATIYA VIDYA BHAVAN—BOMBAY.

( Head of the Dept. of Singhi Jaina Sastra Sikshāpītha; and Dept. of Prakritic Studies )



TO BE HAD FROM

## BHARATIYA VIDYA BHAVAN

BOMBAY

V. E. 1999 ] . First Edition, Five Hundred Copies. . [ 1943 A. D.

-000

Number 18] \* All rights reserved by the B. V. B. \* [Price Rs. 6-8-0

## ॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः॥

AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN

| मस्ति बङ्गाभिषे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वैभवशालिनी ॥                      | १  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| निवसन्त्यनेके तत्र जैना अकेशवंशजाः । धनाव्या नृपसद्दशा धर्मकर्मपरायणाः ॥                               | २  |
| भीडालचन्द इत्यासीत् तेष्वेको बहुमान्यवान् । साधुवत् सम्बरित्रो यः सिंघीकुलप्रभाकरः॥                    | 3  |
| बाल्य प्रवागतो यस कर्तुं व्यापारविस्तृतिम् । कलिकातामहापुर्यो धृतधर्मार्थनिस्वयः ॥                     | ક  |
| कुशाप्रया सबुद्धीय सबुस्या च सुनिष्ठया। उपार्ज्य विपुठां लक्ष्मीं जातः कोट्यधिपो हि सः॥                | دو |
| तस्य मञ्जूकमारीति सम्नारीकुलमण्डना । पतिवता प्रिया जाता शीलसौभाग्यभूषणा ॥                              | Ę  |
| भीवहादुरसिंहाच्यः सहुणी सुपुत्रस्तयोः। अस्त्येष सुकृती दानी धर्मप्रियो घियो निधिः॥                     | G  |
| प्राप्ता पुण्यवताऽनेन प्रिया तिलकसुन्दरी । यस्याः सौभाग्यसूर्येण प्रदीप्तं यत्कुलाम्बरम् ॥             | 6  |
| भीमान् राजेन्द्रसिंहोऽस्ति ज्येष्ठः पुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यदक्षत्वात् बाहुर्यस्य हि दक्षिणः ॥ | 9  |
| नरेन्द्रसिंह इत्यास्यस्तेजसी मध्यमः सुतः । सुनुवीरेन्द्रसिंह्य कनिष्ठः सौम्यदर्शनः ॥                   | १० |
| सन्ति त्रयोऽपि सत्युत्रा आप्तमक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितुर्मार्गानुगासिनः ॥                 | ११ |
| अन्येऽपि वहवक्षास्य सन्ति सम्नादिवान्धवाः । धनैर्जनैः समृद्धोऽयं ततो राजेव राजते ॥                     | १२ |

#### सन्यच-

१३

१४

१५

३६

१७

१८

१९

20

२१

२२

23

२४

२५

२६

20

26

२९

30

38

35

33

38

34

सरस्तवां सदासको भृत्वा छक्ष्मीप्रियोऽप्ययम्। तत्राप्येष सदाचारी तिचत्रं विदुषां खलु ॥ न गर्वो नाप्यहंकारो न विखासो न दुष्कृतिः । हत्र्यतेऽस्य गृहे कापि सतां तद् विस्मयास्पदम् ॥ भक्तो गुरुजनानां यो विनीतः सज्जनान् प्रति । बन्धुजनेऽनुरक्तोऽस्ति प्रीतः पोष्यगणेष्यपि ॥ देश-कालस्थितिहोऽयं विद्या-विहानपूजकः । इतिहासादिसाहित्य-संस्कृति-सत्कलाप्रियः ॥ समुन्नत्यै समाजस्य धर्मस्योत्कर्षहेतवे । प्रचारार्थे सुशिक्षाया व्ययत्येष धनं घनम् ॥ गत्वा सभा समित्यादी भृत्वाऽध्यक्षपदान्वितः । दस्वा दानं यथायोग्यं प्रोत्साहयति कर्मठान् ॥ पवं धनेन देहेन हानेन ग्रुभनिष्ट्या। करोत्ययं यथाशक्ति सत्कर्माणि सदाशयः॥ अधान्यदा प्रसङ्गेन स्वपितुः स्मृतिहेतवे । कर्तुं किञ्चिद् विशिष्टं यः कार्यं मनस्यचिन्तयत् ॥ पूज्यः पिता सदैवासीत् सम्यग्-हानविः परम् । तस्रात् तज्हानवृद्ध्यर्थं यतनीयं मयाऽप्यरम् ॥ विवार्यवं खयं चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम् । अद्धारपद्खिम्राणां विद्वां चापि ताहशाम् ॥ जैनकानप्रसारार्थ स्थाने शा नित नि केत ने । सि बी पदाङ्कितं जैन का न पी उमतीष्ठिपत् ॥ भीजिनविजयः प्रावस्तस्याधिष्ठातृसत्पद्म् । स्वीकर्तुं प्रार्थितोऽनेन पूर्वमेव हि तहिदा ॥ अस्य सीजन्य सीहार्द-सीयौँदार्यादिसहुणैः। वर्त्रीभूयाति मुदा तेन स्वीकृतं तत्पदं वरम्॥ कवीन्द्रश्रीरवीन्द्रस्य करकुवलयात् शुमात् । रर्सं-नागक्के चन्द्राब्दे प्रतिष्ठेयमजायत ॥ प्रारम्धं बाग्र तेनापि कार्यं तदुपयोगिकम्। पाठनं ज्ञानिलप्सूनां तथैव प्रन्थगुम्फनम्॥ तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिषीकुलकेतुना । स्विपित्रभ्रेयसे चैषा प्रारम्भा प्रन्थमालिका ॥ उदारचेतसाऽनेन धर्मशीलेन दानिना । ज्ययितं पुष्कलं द्रव्यं तत्तत्कार्यस्रसिद्धये ॥ छात्राणां वृत्तिदानेन नैकेषां विदुषां तथा । ज्ञानाभ्यासाय निष्कामसाहाय्यं यः प्रदृत्तवान् ॥ जलवाय्वादिकानां हि प्रातिकूल्यात् त्वसौ मुनिः । कार्ये त्रिवार्षिकं तत्र समाप्यान्यत्र चास्थितः ॥ तत्रापि सततं सर्वे साद्दाग्यं येन यच्छता । प्रन्थमालाप्रकाशार्थे महोत्साद्दः प्रदर्शितः ॥ नन्द-निध्यक्के-चर्नद्राब्दे जाता पुनः सुयोजना । प्रन्यावन्याः स्थिरत्वाय विस्तराय च नृतना ॥ ततः सुद्दत्परामशीत् ।संषीवंशनमस्वता । मा वि या म व ना येथं प्रन्थमाला समर्पिता ॥ विद्वजनकृताहादा समिदानन्ददा सदा। चिरं नन्दित्वयं लोके श्रीसिंघीप्रन्थपद्यतिः॥

## ॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः॥

₹

२

ŧ

8

4

Ę

9

6

9

१०

११

१२

ξŞ

18

24

18

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

26

२९

है०

38

32

33

३४

34

स्वत्त श्रीमेद्पाटाक्यो देशो भारतविश्वतः। रूपाहेलीति सम्मानी पुरिका तत्र सुस्थिता। स्वाचार-विचाराभ्यां प्राचीननृपतेः समः। श्रीमचतुरसिंहोऽत्र राठोडान्वयम्मिपः॥ तत्र श्रीवृद्धिसिंहोऽभूद् राजपुत्रः प्रसिद्धिमान्। सात्रधर्मधनो यश्च परमारकुलात्रणीः॥ मुज-भोजमुला भूपा जाता यसिन् महाकुले। किं वर्ण्यते कुलीनत्वं तत्कुलजातजन्मनः॥ पत्नी राजकुमारीति तस्याभूद् गुणसंहिता। चातुर्य-रूप-लावण्य-सुवाक्सौजन्यभूविता॥ स्वियाणीप्रमापूर्णो शौर्योद्दीतमुलाकृतिम्। यां दृष्ट्वेव जनो मेने राजन्यकुलजा ह्यसौ॥ पुत्रः किसनसिंहाक्यो जातस्तयोरतिप्रियः। रणमल्ल इति चान्यद् यन्नाम जननीकृतम्॥ श्रीदेवीहंसनामाऽत्र राजपूज्यो यतीश्वरः। ज्योतिर्भेषज्यविद्यानां पारगामी जनिष्यः॥ अष्टोत्तराज्ञात्वानामायुर्यस्य महामतेः। स चासीद् वृद्धिसिंहस्य प्रीति-श्रद्धास्पदं परम्॥ तेनाथाप्रतिमप्रेम्णा स तत्स्तुः स्वसिन्धौ । रक्षितः, शिक्षितः सम्यक्, कृतो जनमतानुगः॥ दौर्भाग्यात् तिच्छशोर्षाक्ये गुद-तातौ दिवंगतौ। विमूदेन ततस्तेन स्वकं सर्वे गृहादिकम्॥

#### तथा च-

परिम्रम्याथ देशेषु संसेव्य च बहुन् नरान् । दीक्षितो मुण्डितो भूत्वा कृत्वाऽऽचारान् सुदुष्करान् ॥ बातान्यनेकशास्त्राणि नानाधर्ममतानि स । मध्यस्थवृत्तिना तेन तत्त्वातत्त्वगवेषिणा ॥ अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोऽप्येवं प्रक्र-नृतनकालिकाः ॥ येन प्रकाशिता नैके प्रन्था विद्वत्प्रशंसिताः। लिखिता बहुवी लेखा येतिहातथ्यगुम्फिताः॥ यो बहुभिः सुविद्वद्विस्तनमण्डलैश्च सत्कृतः । जातः स्वान्यसमाजेषु माननीयो मनीविणाम् ॥ यस्य तां विश्वति श्रुत्वा श्रीमद्गान्धीमहात्मना । आहुतः साद्रं पुण्यपत्तनात् स्वयमन्यदा ॥ पुरे बाहम्मदाबादे राष्ट्रीयः शिक्षणालयः । विद्यापीठ इति ब्यातः प्रतिष्ठितो यदाऽभवत् ॥ आचार्यत्वेन तत्रोधिर्नियुक्तो यो महात्मना । रर्स-मुनि-निधीन्द्रेष्दे पुरात स्वास्य मन्दिरे ॥ वर्षाणामष्टकं यावत् सम्भूष्य तत् पदं ततः । गत्वा जर्मनराष्ट्रे यस्तत्संस्कृतिमधीतवान् ॥ तत भागत्य सँख्नुप्तो राष्ट्रकार्ये च सिक्रयम् । कारावासोऽपि सम्प्राप्तो येन खराज्यपर्वणि ॥ क्रमात् तस्माद् विनिर्मुक्तः स्थितः शान्तिनिकेतने । विश्ववन्यकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथभूषिते ॥ सिं घी पद्युतं जैन हा न पी उं यदाश्रितम् । स्थापितं तत्र सिंघीश्रीडालचन्दस्य स्तुना ॥ श्रीबहादुरसिंहेन दानवीरेण घीमता। स्मृत्यर्थं निजतातस्य जैनहानप्रसारकम्॥ प्रतिष्ठितश्च यस्तस्य परेऽधिष्ठातृसम्बद्धे । अध्यापयन् बरान् शिष्यान् प्रन्थयन् जैनवाद्धायम् ॥ तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंबीकुलकेतुना । स्विपतृश्चेयसे होषा प्रारम्घा प्रन्थमालिका ॥ अधैवं विगतं ग्रस्य वर्षाणामष्टकं पुनः । प्रन्थमालाविकाशार्थिमवृत्तौ यततः सतः ॥ बाण-रक्ते-नेवेन्द्रेन्दे मुंबाईनगरीस्थितः। मुंशीति बिरुद्स्यातः कन्द्रैयालालधीससः॥ प्रवृत्तो भारतीयानां विद्यानां पीठनिर्मितौ । कर्मनिष्टस्य तस्याभृत् प्रयञ्जः सफलोऽचिरात् ॥ विदुषां श्रीमतां योगात् संस्था जाता प्रतिष्ठिता। मारती यपदोपेत विद्या मदन सम्बया।। आहूतः सहकार्यार्थे सुहदा तेन तत्कृती । ततः प्रभृति तत्रापि सहयोगं स दत्तवान् ॥ तमुबनेऽन्यदा तस्य सेवाऽधिका श्रुपेक्षिता । स्वीकृता नम्नभावेन साऽप्यावार्यपदारिमका ॥ नन्द-निर्ध्यक्क-चन्द्राब्दे वैकमे विहिता पुनः। पतद्प्रन्थावलीस्पैर्यकृद् येन नूलयोजना ॥ परामर्शात् ततस्तस्य श्रीसिंघीकुलभाखता । भा विद्याभवना येयं प्रन्थमाली समर्पिता ॥ विद्वजनकृताहादा सिच्दानन्वदा सदा। चिरं नन्दित्वयं लोके जिनविजयभारती ॥

## सिंघी जैन ग्रन्थमाला

#### अद्यावि मुद्रित प्रन्थनामाविल-

१ मेरतुक्ताचार्यरित प्रबन्धिचन्तामणि. २ पुरातनप्रबन्धसंग्रह. ३ राजशेखरस्रिरिचित प्रबन्धकोश. ४ जिनप्रमस्रिकृत विविधतीर्थंकल्प. ५ मेधविजयोपाध्यायविरिचत देवानन्दमहाकाव्य. ६ यशोविजयोपाध्यायकृत जैनतकभाषा. ७ हेमचन्द्राचार्यकृत प्रमाणनीमांसा. ८ भट्टाकलकृदेवकृत अकलकृप्रन्यत्रयी. ९ प्रबन्धिचन्तामणि (हिन्दी भाषान्तर). १० प्रभाचन्द्रस्रिरिचत प्रभावकचरित. 11 Life of Hemachandrāchārya: By Dr. G. Bühler. १२ सिद्धिचन्द्रोपाध्यायरिचत भानुचन्द्रगणिचरित. १३ यशोविजयोपाध्यायविरिचत क्रानविन्दुप्रकरण. १४ हरिषेणाचार्यकृत वृहत् कथाकोश. १५ जैनपुस्तकप्रशस्ति संग्रह-प्रथम भाग.

#### \*\*

#### संप्रति मुद्यमाण प्रन्थनामाविल -

१ खरतरगच्छगुर्वावित. २ कुमारपालचरित्रसंप्रह. ३ विविधगच्छीयपद्वाविलसंप्रह. ४ जैनपुस्तकप्रशस्ति संप्रह, द्वितीय भाग. ५ विक्रिप्तिलेखसंप्रह. ६ हरिभद्रस्रिकृत धूर्ताख्यान. ७ उद्योतनस्रिकृत कुबलयमालाकया. ८-९ उदयप्रभस्रिकृत धर्माभ्युदय- महाकाव्य तथा कीर्तिकौमुरी आदि अन्यान्य अनेक प्रशस्त्यादि कृतिसंप्रह. १० जिनेश्वरस्रिकृत कथाकोषप्रकरण. ११ मेधविजयो- पाध्यायकृत दिग्विजयमहाकाव्य. १२ शान्त्याचार्यकृत न्यायावतारवार्तिकदृत्ति. १३ महासुनि गुणपालविरचित जंबूचरित्र (प्राकृत), इत्यादि, इत्यादि.

#### \* \*

### मुद्रणार्थ निर्धारित एवं सज्जीकृत ग्रन्थनामाविल -

१ भानुचन्द्रगणिकृत विवेकविलासटीका. २ पुरातन रास-भासादिसंग्रह. ३ प्रकीर्ण वाक्यय प्रकाश. ४ भद्रबाहुस्रिकृत भद्रबाहुस्रिकृत भद्रबाहुस्रिकृत प्रसिद्ध्याहृत ५ पिद्धिचन्द्रोपाध्यायविरचित वासवदत्ता टीका. ६ जयसिंहस्रिकृत धर्मोपदेशमाला. ७ देवचन्द्रस्रिकृत मूलग्रुद्धिप्रकरणवृत्ति. ८ रत्नप्रभाचार्यकृत उपदेशमाला टीका. ९ यशोविजयोपाध्यायकृत अनेकान्तव्यवस्था. १० जिनेश्वराचार्यकृत प्रमालक्षण. ११ महानिष्ठीयस्त्र. १२ तरुणप्रभाचार्यकृत आवश्यकवालावबोध. १३ राठोड वंशाविल. १४ उपकेशगच्छप्रवन्ध. १५ नयचन्द्रस्रिकृत हमीरमहाकाव्य. १६ वर्द्धमानाचार्यकृत गणरत्ममहोद्धि. १७ प्रतिष्ठासोमकृत सोमसौभाग्यकाव्य. १८ नेमि-चन्द्रकृत पर्शशातक (पृथक् पृथक् ३ बालावबोध युक्त) १९ क्षीलांकाचार्य विरचित महापुरुष व्यरित्र (प्राकृत महाप्रथ) २० वंदप्पहचिर्य (प्राकृत) २१ नम्मयाशुंदरीकथा (प्राकृत) २२ नेमिनाह वरिज (अपश्रंश महाप्रथ) २३ उपदेश-पद्रशक्त (वर्द्धमानाचार्यकृत) २४ निर्वाणलीलावती कथा (सं. कथा प्रथ) २५ सनत्कुमारचरित्र (संस्कृत काव्य प्रथ). २६ राजवलभ पाठककृत भोजचरित्र. २७ प्रमोदमाणिक्यकृत वाग्भटालंकारवृत्ति. २८ सोमदेवादिकृत विद्यधमुखमण्डनवृत्ति. २० पाण्डल्यदर्पण. ३१ पुरातनप्रवन्धसंग्रह-हिन्दी भाषांतर. इत्सादि. इत्सादि.

## सम्बाष्

# श्री मो ती ब हि न को

ज्ञ जिसके

आन्तरिक अनुराग और आत्मिक अर्पण पूर्वक समुचित संराधनके कारण मेरे प्रवज्यावसित परंतु प्रज्ञावभासित दोलायमान जीवनकी खण्डकथाका उत्तरार्द्ध कुछ सुबद्ध और सुश्ठिष्ट हो कर

व सुबद्ध आर सुन्छष्ट हा कर प्रशस्ति - प्रायोग्य बन सका और

जिसके सन्तत स्नेहसिंचनसे
मेरे हृदयकी गभीर गुफामें
प्रवचनोपासनारूप
प्रदीपकी प्रभाका प्रशान्त प्रकाश
अपरिक्षीण स्वरूपमें
रह सका

# विषय-अनुक्रम

|    |             |                  |                  |                                   | <b>र</b> ष्ट. |
|----|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|
|    | प्रास्ताविक | <b>विचार</b>     |                  |                                   | १-२०          |
|    | पद्यमय प्र  | शिस्तिलेख 🤊      | त्मांक           | १–१०९                             | १-9६          |
|    | गद्यबहुल    | प्रशस्तिद्वय     | "                | <b>११०—१</b> ११                   | 90-92         |
|    | संक्षित पु  | ष्पिका लेख       | ,,               | <b>६१</b> —६४३३                   | ९९–१५२        |
| 8  | परिशिष्ट -  | - लिखितपुरू      | <b>कान्तर्गत</b> | प्रन्थ नाम अनुक्रम                | १५३–१५९       |
| २  | 77          | <b>लिखितपु</b> र | तकस्थित          | ग्रन्थकार नाम अनुक्रम             | १६०           |
| ₹  | "           | <b>लिखितपु</b> र | त्तकोपलब्ध       | घ लिपिकार नाम अनुक्रम             | १६१           |
| 8  | 77          | ;;               | "                | राजादि सत्ताधीश नाम अनुक्रम       | १६२           |
| 4  | "           | "                | "                | मुनिकुल, गण, गच्छादि नाम अनुकर    | म १६३         |
| ६  | 77          | "                | "                | यति - मुनि - गणि - सूरि -         |               |
|    |             |                  |                  | साध्वी - आर्थिका - महत्तरा नाम अ॰ | १६३–१६६       |
| 9  | ;;          | ;;               | "                | देश - नगर - ग्रामादि नामानुक्रम   | १६६-१६७       |
| <  | 77          | "                | "                | कुल, वंश, ज्ञाति आदि नामानुक्रम   | १६८           |
| 9  | "           | "                | ;;               | श्रावक श्राविका नामानुक्रम        | १६९-१८०       |
| १० | "           | "                | "                | कतिपय प्रकीर्ण नामानुक्रम         | १८०           |

कतिपय सचित्र ताडपत्रीय पुस्तकोंके प्रतिचित्र

- प्रास्ताविक विचारके सम्मुख







कतिपय ताडपत्रीय सचित्र पुस्तकोंके प्रतिचित्र

ENG. P





STANTING SO STUTION OF THE STANTING SO STA

कतिषय नाडपत्रीय मिषेत्र पुसाकोंके प्रनिचित्र

### प्रास्ता विक विचार

न पुस्तक प्रशस्ति संग्रह नामक यह पुस्तक, कि जिसको क्रमशः ३-४ भागों में प्रकाशित करनेकी योजना है, इसका यह पहला भाग आज पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है।

प्रस्तुत 'पुस्तक प्रश्नस्ति संग्रह' क्या वस्तु है और इसका क्या विशेषत्व है — इसके स्पष्टीकरणके लिये कुछ बातें यहां लिखनी उपयुक्त माञ्चम देती हैं।

#### पुस्तक विपयक प्रशस्तियोंके प्रकार।

\$ १. पुस्तकोंके साथ संबन्ध रखनेवाली प्रशस्तियां दो प्रकारकी होती हैं। इनमें एक तो वे हैं जो प्रम्थोंके अन्तमें उनके रचिवाओंकी बनाई हुई उपलब्ध होती हैं। ये प्रशस्तियां प्रन्यकारोंकी अर्थात् प्रन्यके रचनेवाले विद्वानोंकी निजकी गुरुपरम्परा आदिका परिचय देनेवाली होती हैं। इनमें जो वर्णन रहता है उसका सारांश यह होता है कि — अमुक गच्छ, कुछ, गण या शाखा आदिमें उत्पन्न अमुक आचार्यके शिष्य - प्रशिष्यने इस प्रन्यकी रचना की इस्यदि । इनमेंसे कितनीक प्रशस्तियोंमें उस प्रन्यकी रचनाका समय और स्थानका भी निर्देश किया हुआ रहता है। किसी - किसीमें तत्कालीन राजा या बडे राज्याधिकारिका नाम और कुछ अन्यान्य ऐतिहासिक सूचन भी मिल आते हैं। ये प्रशस्तियों छोक - संख्याके परिमाणकी दृष्टिसे भिन्न भिन्न आकारवाली — छोटी - बडी ऐसी अनेक प्रकारकी होती हैं। कोई प्रशस्ति २—३ क्षोक जितनी अस्वत छोटी होती है तो कोई १००—१२५ क्षोक जितनी, एक बडे निवन्धके जैसी भी होती है। जैन साहित्यके इतिहासकी सामग्रीकी दृष्टिसे इन प्रशस्तियोंका बडा उपयोग है। इन्हीं प्रशस्तियोंके आधारसे भिन्न भिन्न गण - गच्छोंके जैनाचार्योकी गुरु - परम्परा, उनका समय, उनका कार्यक्षेत्र और उनकी की हुई समाजोन्नति एवं साहित्योपासना आदिका संकलित इतिहास प्रथित किया जा सकता है। इन प्रशस्तियोंके लिये हमने 'जैन प्रन्थ प्रश्नितियों ऐसा नाम निर्धारित किया है। इस प्रकारकी प्रशस्तियोंके एक निशाल संग्रहका भी हम अलग संपादन कर रहे हैं जो यथा - समय प्रकाशित होगा।

§ २. पाठकोंके हाथमें जो संग्रह विद्यमान है, इसका नाम 'जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रह' है। इसमें किसी प्रत्यविशेषकी प्रशस्तियोंका संग्रह नहीं है परंतु पुस्तक - विशेषकी प्रशस्तियोंका संग्रह है। यहां पर पुस्तकोंसे हमारा अभिग्राय उन हस्तिलिखत पोथियों या प्रतियोंसे है जो इस सुद्रणकलाके (छापेखानेके) युगके पहले ताडपत्र पर अथवा कागज पर हाथसे लिखी गई हैं। यह सब कोई जानते हैं कि अपने इस देशमें छापेखानोंके (प्रिटींग प्रेसोंके) होनेके पहले पठन-पाठन उपयोगी सब प्रकारका वाङ्मय (साहित्य), पठित लोक अपने हाथोंसे लिखते थे और उस लिखे हुए वाङ्मयको वे बडे जतनसे रखते थे। हाथसे लिखनेका काम बहुत श्रमसाध्य होता है अत एव वह मृत्यवान् एवं विशेष संरक्षणीय समझा जाता है। इस मुद्रणकलाके युगमें जिस किसी भी पुस्तक-पुस्तिकाकी १०००-२००० या १०-२० हजार प्रतियां तैयार करनेमें जितना श्रम किसी लेखक या प्रन्थकारको करना पडता है उतना ही श्रम किसी मी पुस्तक-पुस्तिकाकी एक सुन्दर और शुद्ध प्रति हाथसे लिखनेमें करना एडता है। इसलिये छपे हुए प्रन्थ या पुस्तककी हजार-पांचसी अथवा दस-वीस हजार मी प्रतियोंके पीछे किया हुआ श्रम और हस्तिकि हिसत १ प्रतिके पीछे किया हुआ श्रम, श्रमकी दृष्टिसे समान - परिमाण होता है। मुद्रणकलाके प्रभावसे तो हम

आज किसी मी पुस्तक-पुस्तिकाकी १००-२०० प्रतियोंसे ले कर लाख-दोलाख जितनी बडी भारी संख्यामें मी प्रतियां उतनी ही सरलतासे एक साथ तैयार कर सकते हैं, लेकिन उस हस्तलेखन-कलाकी पद्धतिमें तो इसकी कोई शक्यता नहीं है। इस्तिलेखित हर एक प्रति या पोधीके तैयार होनेमें तो एक समान ही समय और श्रम आवश्यक होता है। जिस तरह किसी मी चित्रकारको अपने हाथसे एक चित्रके अङ्कन करनेमें जितना समय और श्रम अपेक्षित होता है उतना ही समय और श्रम उसी चित्रकी दूसरी प्रतिलिपिके करनेमें मी उसे आवश्यक होता है। ठीक यही नियम हस्तिलिखत पुस्तक-पुस्तिकाओंकी प्रतिलिपिके विषयमें मी चिरतार्थ है। इसलिये ऐसे समयापेक्ष एवं परिश्रमपूर्वक लिखे गये प्रन्य अथवा पुस्तकके महस्त्र और संरक्षणकी तरफ तिहृद् मनुष्योंका लक्ष्य रहना खामाविक ही है। आज तो हम छपी हुई पुस्तककी रक्षाके तरफ बहुत अधिक लक्ष्य इसलिये नहीं रखते कि कोई पुस्तक बिगड गई, या फट गई, या खोई गई, तो बाजारमेंसे कुछ आने या रूपये दे कर उसकी दूसरी प्रति जब चाहेंगे तब प्राप्त कर लेंगे; लेकिन किसी हस्तिलिखत प्रतिके नष्ट अष्ट हो जाने पर, उसकी दूसरी प्रति उतनी ही सरलता पूर्वक या उतने ही रूपयों या आनोंमें हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और फिर उस पुराने जमानेमें तो, जब कि एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जाने अनेके लिये आजके जैसा रेल्वे, मोटर, स्टीमर आदि शीघगामी वाहन -व्यवहारका सर्वथा अभाव था, ऐसी हस्तिलेखित पुस्तकों-पोथियोंका प्राप्त करना और भी बहुत अधिक परिश्रम और प्रयत्न -साध्य कार्य था। इसलिये उस प्राचीन युगमें पुस्तकोंके प्रेमी ऐसे विद्वान् ओर सामान्य जन मी पुस्तकोंके लिखने-लिखवानेमें और उनकी अच्छी तरह रक्षा आदि करनेमें बडा गौरव और पुण्य समझते थे।

#### ज्ञानप्राप्तिका प्रधान साधन पुस्तक है।

§ ३. वास्तवमें देखा जाय तो ज्ञानज्योति प्राप्त करनेका प्रधान साधन पुस्तक ही तो है। पुस्तक-ही-के साधनद्वारा मनुष्यने इतना ज्ञानविकास प्राप्त किया है। मनुष्य जातिकी समुच्चय सम्यता और संस्कृतिका सर्व-प्रधान निमित्त पुस्तक ही है। जिस मानव-समूह या मानव-जातिने पुस्तकका परिचय नहीं प्राप्त किया और पुस्तकका उपयोग नहीं किया वह समूह या जाति आज मी हमारे सम्मुख असम्य, असंस्कृत या अनार्यके रूपमें परिगणित है। वह मानव या मानव-समूह ज्ञानसे शून्य है और हम उसे 'ज्ञानेन हीनः पशुमिः समानः' इस उक्तिद्वारा पशुके समान कहा करते हैं। पशुकी कोटिमेंसे मनुष्यको ऊंचे उठानेवाली जो ज्ञानशक्ति है वह हमें विशेष रूपमें पुस्तक द्वारा ही प्राप्त हुई है। अतः पुस्तक यह हमारी ज्ञानप्राप्तिका सबसे प्रधान और सबसे विशिष्ट साधकतम कारण है।

#### जैनाचार्योंकी पुस्तक - भिनत ।

§ ४. पूर्वकालके जैनाचार्योंने ज्ञानके इस विशिष्टतर साधनके महस्त्रको खूब अच्छी तरह पहचाना है और इसलिये उन्होंने पुस्तकोंके लिखने - लिखवाने और लिखे हुए प्रन्थोंकी रक्षा करनेके निमित्त खूब परिणाम कारक उपदेश दिया है और बहुत सिक्रय कार्य किया है । जिस तरह अपने उपास्य देवके मन्दिर और मूर्तिका बनवाना और उसकी पूजा-भिक्त करना अपने धर्मके अनुयायिजनोंके लिये, एक परम कर्तव्य उन्होंने बतलाया है; उसी तरह ज्ञानप्राप्तिके अनन्यभूत साधन जो पुस्तक हैं उनके लिखने - लिखवानेका भी वैसा ही परम कर्तव्य उन्होंने बतलाया है । देव - मन्दिर और देव - मूर्ति जिस तरह धर्मकी उपासनाके प्रधान अंग कहे गये हैं उसी तरह पुस्तक भी वैसा ही धर्मका एक प्रधान अंग बतलाया गया है । इसलिये प्राचीन कालसे जैन समाजमें पुस्तकोंके लिखने - लिखवानेका काम बढा पित्र और पुण्यकारक समझा जा रहा है । इस विचारको पुष्ट करनेवाले ऐसे सेंकर्डो ही उपदेशात्मक स्त्रोंक और उनके उदाहरणभूत ऐसे अनेक कथानक जैन प्रन्थोंमें उपलब्ध होते हैं । पुस्तकोंके प्रति ऐसी विश्विष्ट भक्ति और आस्था अन्य किसी संप्रदाय या मतवालोंने प्रकट की हो, ऐसा हमारे देखनेमें कहीं नहीं आया ।

§ ५. पुस्तक - लेखनके निमित्त प्रकट किये गये इस तरहके उच्च भिन्तभावके कारण, प्राचीन कालमें, हर एक मावनाशील जैन उपासककी यह भावना रहा करती थी, कि वह अपने हाथोंसे न लिख सके तो अपने द्रव्यसे ही ययाशित पुस्तक-पुस्तिकायें लिखवा कर ज्ञानाम्यासियोंको मेंट करे अथवा ज्ञानमण्डारोंमें स्थापित करे । इस भावनाके अनुसार, जो उपासक अधिक समृद्ध होते थे और जो खूब द्रव्यव्यय कर सकते थे वे एक दो या पांच-दस नहीं परंतु सेंकडोंकी संस्यामें पुस्तक लिखवाते थे और उन्हें ज्ञानमण्डारोंमें स्थापित कर, भण्डारोंको साहित्य - समृद्ध करते थे । चौ लुक्य जैन नृपति कु मार पाल तथा गूर्जर महामाल्य वस्तु पाल - ते जपाल आदि अनेकानेक वैभवशाली पुरुपोंने जो अपने द्रव्यसे हजारों पुस्तक लिखवाये और अनेक बले बले ज्ञानमण्डार स्थापित किये, यह वृत्तान्त तो इतिहासिवश्चत है ही। पर इन इतिहासिवश्चत व्यक्तियोंके सित्रा अन्यान्य सामान्य कोटिकी व्यक्तियोंमेंसे भी हजारों-लाखों जैन उपासकोंने इस पुस्तकलेखन रूप सुकृत्यमें यथाशक्ति अपना पूरा योग दिया है, और इसका उल्लेख, हमें हजारों ही उन पुरानी पोथियों-पुस्तकोंके अन्तमें किया हुआ प्राप्त होता है जो जैन मण्डारोंमें और अन्यान्य स्थानोंमें विधान हैं। इस प्रकारका पुस्तक लिखनेवालेंके विषयका, जो छोटा - बडा उल्लेख, पुस्तकोंके अन्तमें लिखा हुआ मिलता हैं उसे हमने 'पुस्तक प्रक्राक लिखनेवालें या लिखानेवालेका परिचय दिया हुआ होता है नहीं कि पुस्तकक रचनेवाले — बनानेवालेका। यह प्रस्तुत संप्रह इसी प्रकारकी 'पुस्तक -प्रश्नास्त्यों'का पहला माग है।

#### पुस्तक - केखनमें त्यागीवर्ग और गृहस्थवर्गकी समान प्रवृत्ति ।

§ ६. इन पुस्तक लिखने-लिखानेवालोंके सामान्यतया दो विभाग किये जा सकते हैं। उनमें एक तो वह, जो कोई भी ज्ञानाभिलापी या पुस्तकपाठी मनुष्य अपने निजके पढनेके लिये खयं अपने हाथोंसे लिखता है; और दूसरा वह, जो अपने पढनेके निमित्त अथवा सामान्य ज्ञानोद्धारके निमित्त उपकार-भावसे दूसरोंके पाससे अर्थात् लेखक-वृत्तिवालोंके पाससे द्वय देकर लिखवाता है। जैन समाजके साधु-यित वर्गकी जो खयं पुस्तकलेखनप्रवृत्ति है वह प्रधानतया प्रथम विभागमें आती है और गृहस्थ-श्रावक वर्गकी जो प्रवृत्ति है वह द्वितीय विभागमें।

जैनाचार्योंने पुस्तकलेखनरूप कार्यको साधु और श्रावक दोनों-ही-के लिये समान भावसे कर्तव्यरूप बतलाया है। इसलिये साधुवर्ग जो प्रायः धुपिटत और साक्षर होता था वह खयं अपने हाथोंसे मी यथाशक्ति पुस्तक -लेखनका कार्य सतत करता रहता था और गृहस्थ वर्गको उस कार्यमें द्रव्यव्यय करनेकी प्रेरणा कर उनके द्वारा दूसरे लिपिकारोंसे — लेखकवर्गसे भी पुस्तकें लिखवाता रहता था। गृहस्थ वर्ग, जो प्रायः खयं अपने हाथोंसे वैसा लेखनकार्य नहीं कर सकता था, वह अपने द्रव्यका व्यय कर ज्ञानाभिलापियोंके पठन निमित्त दूसरोंसे पुस्तकें लिखवा कर, उन्हें समर्पित करता था। पूर्वके जैनाचार्योंने इस प्रकार खयं पुस्तकें लिखना और इन्यद्वारा दूसरों से लिखवाना — इन दोनों ही प्रकारके कार्यको आत्माकी अज्ञाननिवृत्तिका एक विशिष्ट कारण बतलाया है और इसीलिये साधु और श्रावक दोनों ही इस कार्यमें यथायोग्य प्रवृत्त होते आये हैं । इसका प्रमाण हमें प्रस्तुत प्रशस्ति संग्रहमें सर्वत्र यथेष्ट उपलब्ध होता है।

#### प्रस्तृत संप्रहमें दो प्रकारके प्रशस्ति - केख ।

§ ७. प्रस्तुत संप्रहमें पाठकोंको दो प्रकारके प्रशस्ति - लेख देखनेमें आवेंगे, जिनमें पहला प्रकार उन बडे बडे लेखोंका है जो अधिक तर प्रधास हैं; और दूसरा प्रकार है, उन छोटे छोटे दो-दो चार चार पंक्तियोंवाले या उससे भी कम शब्दावलिवाले लेखोंका, जिसको हमने 'सं श्विष्त पुष्पिका लेख' की संज्ञा दी है।

इस दूसरे प्रकार के 'संक्षित पुष्पि का लेख' तो प्रायः पुरानी इस्तिलिखित पोधियोंमेंसे — जैन अजैन सब ही संप्रदायके पुस्तकोंमेंसे — इजारों ही पुस्तकोंमें लिखे मिलते हैं, परंतु पद्मय बढे 'पुस्त क प्रशस्ति लेख' जैनोंके लिखवाये हुए पुस्तकोंके अतिरिक्त शायद ही किसी पुस्तकमें प्राप्त हों। इसलिये ये 'जैन पुस्त क प्रशस्ति लेख' एक प्रकारसे जैन पुस्तकोंके ही विशिष्टताके निदर्शक हैं।

#### पुस्तक प्रशस्ति - रेखोंकी कल्पनाका निमित्त ।

६८. पुस्तकोंके अन्तमें ऐसे पद्मय 'प्रशस्ति लेख' लिखनेकी कल्पना, जैनाचार्याको, शायद मन्दिरों आदिके प्रशस्तिरूप शिलालेखोंकी कृतियोंको देख कर उत्पन्न हुई है। प्राचीन कालसे हमारे देशमें, देवमन्दिर, धर्म-मठ और कूप-वापी आदि जैसे कीर्तन निर्माण करनेवार्टोंके यश और पुण्य कार्यको अक्षर - बद्ध करके, उसे भविष्यमें चिरकाछ तक जन-विदित रखनेकी कामनासे, उन उन कार्योंके करनेवाळी व्यक्तियोंके प्रशंसक विद्वान, यथा-योग्य ऐसे छोटे बडे प्रशस्ति - लेख बनाते थे जिनको शिलाओंमें ख़दवा कर, उन्हें उन उन कीर्तन - स्थानोंके किसी उपयुक्त भागमें – सर्वजनदृश्य स्थान पर – लगवा कर रखनेकी प्रथा चली आ रही है। सारे भारतवर्षमेंसे ऐसे हजारों शिलालेख मिल आये हैं और उन्होंके आधार पर प्रायः हमारे देशके प्राचीन इतिहासका बहुत बडा भाग संकलित किया गया है। मन्दिरादिके ऐसे प्रशस्ति - लेखोंको देख कर, जैनाचार्योंको शायद यह कल्पना हुई कि प्रस्तक - लेखनका भी एक वैसा ही प्रण्यकार्य है जो विशिष्ट द्रव्यसाध्य है और वह भी मन्दिरादिकी तरह चिरकाल स्थायी वस्त हो कर कीर्तन खरूप है; अतः जो भावक गृहस्य इन पुस्तकोंके लिखवानेमें अपना द्रव्य व्यय करता है, उसके इस सुकृत्यको और यशको मी अक्षर - बद्ध करके चिरकाल स्थायी रखनेकी इच्छासे, ये प्रशस्ति - लेख बनाकर पुस्तकोंके अन्तमें उन्हें लिपिबद्ध करनेकी उन्होंने पद्धति चाछ की है। इन प्रशस्ति - लेखोंसे दो कार्य सिद्ध होने छगे, एक तो वह कि जो गृहस्थ इन पुस्तकोंको लिखवाता था उसको जब तक वह पुस्तक रक्षित रहेगा तब तक अपना नाम विद्यमान रहेगा, इसका आत्मसन्तोष होने लगा; और दूसरा यह कि इस प्रकारका किसी गृहस्य का नाम पुस्तकके कारण चिरस्मृत होता देख कर अन्य गृहस्थका भी वैसे ही कार्यके करनेमें उत्साह बढ़ने लगा और उसके अनुकरणरूप वह मी ऐसे पुस्तक लिखवानेकी प्रवृत्तिमें अपना द्रव्यव्यय करने लगा। इस संप्रहमें प्रकट किये गये प्रशस्ति - लेखोंके पढनेसे पाठकोंको इस कथनकी प्रतीति अच्छी तरहसे हो सकेगी।

§ ९. इन प्रशस्तियों में से यह भी बात ज्ञात होती है कि निज के पुण्य और यशके सिवा, कई पुस्तक लेखियता जन, अपने पूज्य, आप्ता, बन्धु, आत्मीय और कुटुंबीजनों के पुण्यार्थ भी ऐसे पुस्तक लिखवाते थे। इनमें से किसी पुस्तक प्रशस्ति कहा गया है कि यह पुस्तक अमुक जनने, अपने खर्गगत पिताकी या बन्धुकी या पुत्रकी पुण्यस्मृति के निमित्त लिखवाया है; तो किसी प्रशस्तिमें कहा गया है कि यह अमुक ने अपनी माताकी या भगिनीकी या पत्नीकी पुण्यस्मृतिके निमित्त आलेखित करवाया है, इत्यादि। जिस तरह इस 'सिंघी जैन प्रन्थमाला' के प्रतिष्ठापक और परिचालक श्रीमान् बाबू व हा दुर सिंह जी सिंघीने, अपने खर्गवासी पूज्य पिताकी पुण्यस्मृति निमित्त, प्रस्तुत प्रन्थमालाका प्रकाशन प्रारंभ किया है, उसी तरह पुराने समयके वे ज्ञानप्रेमी श्रावक गण भी, उन उन हस्त लिखित पुस्तकोंका आलेखन भी इसी प्रकारके किसी पुण्यस्मारकके निमित्त करवा गये हैं। ठीक जिस तरह हमने सिंघीजीके इस सुक्तल और यशःकार्यका सूचन करनेवाली एक संस्कृत पद्मय प्रशस्ति बनाई है और जो इस प्रन्थमालाके प्रस्तेक प्रन्थमें, प्रारंभमें, दी जाती है; उसी तरहकी ये सब पुस्तक प्रशस्तियां हैं जो प्रस्तुत पुस्तकों प्रकारित की गई हैं और ये उन उन हस्तिलिखत प्राचीन पुस्तकों साथ लिखी हुई उपलब्ध हुई हैं।

#### इन प्रशस्तियोंकी ऐतिहासिकता और प्रमाणमूतता।

§ १०. अपने देश, समाज, और धर्मके प्राचीन इतिहासकी सामग्रीकी दृष्टिसे ये प्रशस्तियां उतने ही महत्त्वकी और प्रमाणभूत हैं जितने मन्दिरों आदिके शिलालेख और राजाओंके दानपत्र (ताम्रपट) आदि माने जाते हैं। इन

प्रशस्ति - लेखों में और उन शिलालेखों में, सिवा इसके कि ये पुस्तकों के साथ एवं ताडपत्र या कागज पर लिखे हुए हैं, और शिलालेख पत्थरकी शिलापर खुदे हुए हो कर किसी स्थानकी दिवार आदि पर जढे हुए हैं, अन्य कोई अन्तर नहीं है। जिस तरह कोई धर्मश्रील न्यक्ति अपने द्रन्यका सदुपयोग करनेकी दृष्टिसे देवमन्दिर आदि कोई धर्मस्थान या कीर्तन बनाता है, तो उसके उपदेशक अथवा प्रशंसक विद्वान् जन, उस कार्यकी स्तुतिक्रपमें छोटा - बडा प्रशस्ति - लेख बना कर और उसे शिलामें खुदवा कर, उस स्थानमें लगवा देते हैं; इसी तरह कोई ज्ञान-प्रिय न्यक्ति जो अपने द्रन्यका विनिमय पुस्तकादिके लेखनमें करता है तो उसके उस कार्यकी प्रशंसार्थ, उपदेशक विद्वान्, छोटा-बडा प्रशस्ति - लेख रच कर उसे तत्तत् पुस्तकके अन्तमें लिखवा देते हैं । इस लिये इन प्रशस्ति लेखोंमें और शिलालेखोंमें तथ्यकी दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं है और इसीलिये ये दोनों ही प्रकारके लेख इतिहास के अंगभूत ऐसे समान कोटिके साधन हैं।

#### इन प्रशस्ति - लेखोंकी वर्णनीय वस्तु ।

§ १ १. इन प्रशस्ति - लेखोंमें मुस्य वर्णन उस व्यक्तिका रहता है जो द्रव्यव्यय करके पुस्तक लिखवाता है । इस वर्णनका सारांश यह होता है — प्रारंभमें उसके जाति या वंशका उल्लेख किया जाता है, फिर उसके पूर्वजोंमें- से किसी निकटवर्ती ऐसे पुरुषसे वंशाविल शुरू की जाती है जिसके द्वारा उस कुटुम्बकी, स्थानिक प्रसिद्ध आदि हुई हो । फिर दाताके प्रपिता-पिता-माता-आता-भिगनी-पत्नी-पुत्र-पुत्री इत्यादिका यथायोग्य नाम निर्देश किया हुआ होता है । उसके बाद, अगर किसी धर्मोपदेशककी प्ररणासे वह कार्य किया गया हो, तो उनके गच्छ, गुर्वादिकके परिचयके साथ उनका नामनिर्देश होता है; और फिर जिस प्रन्थका लेखन कराया गया हो उसका उल्लेख किया जाता है । अन्तमें जिस संवत्सर, मास और तिथिमें वह पुस्तकालेखन समाप्त हुआ हो उसका निर्देश किया जाता है और किसी किसीमें स्थान और समकालीन राजाका भी उल्लेख कर दिया जाता है । अन्तमें जिस लेखकने (लिपिकारने) उस पुस्तककी प्रतिलिपि की हो उसका नाम रहता है और सर्वान्तमें उस पुस्तकके पढने-पढानेबालोंका मक्क और कल्याण सूचन करने वाला आशीर्वादात्मक वाक्य लिखा जाता है ।

बस, यही इन प्रशस्ति - लेखोंकी मुख्य वर्ण्य वस्तु है। इसमेंसे किसीमें कोई उल्लेख विस्तृत रूपमें मिलता है तो कोई संक्षिप्त रूपमें; और किसीमें कितनीक बातें अधिक परिमाणमें मिलती हैं तो किसीमें कम। इसका आधार प्रशस्तिकी रचना पर रहता है। प्रशस्ति बडी हुई तो उसमें अधिक और विस्तृत वर्णन मिलेगा; और छोटी हुई तो उसमें कम और संक्षिप्त।

#### कुछ प्रशस्ति - लेखोंका विशेष परिचय।

\$१२. प्रस्तुत संप्रहमें जो पद्मात्मक प्रशस्तियां दी गई हैं उनमें सबसे छोटी प्रशस्ति है उसके शिर्फ दो ही स्रोक हैं [देखो प्र० क्रमाइ १०९] और जो सबसे बड़ी है उसके ४९ पद्म हैं [देखो, क्रमाइ ९५]। इस प्रकार प्रशस्तिकी रचना छोटी-बड़ी होनेसे उसमें वर्णनका भी उसी प्रकार संक्षिप्त या विस्तृत रूपमें उपलब्ध होना नियमसिद्ध है।

उदाहरणके तौर पर हम यहां पर इनमेंसे दो-चार प्रशस्तियोंका कुछ परिचय देते हैं। ऊपर निर्दिष्ट दो प्रचाली छोटीसी प्रशस्तिमें जो वर्णन दिया गया है उससे शिर्फ इतना ही ज्ञात होता है कि—'[कोई एक] छक्ष्मण नामक श्रावक हुआ जिसकी सपुना नामक पत्नी थी। उसके सिंह नामा पुत्र और रां भू नामकी पुत्री—ये दो सन्तान हुए। सिंह को [उसकी पत्नी] संतु का की कूखसे यशो देव नामक पुत्र हुआ जिसने अपने पिताके श्रेयार्थ, जीत करण नामक [यह] पुस्तिका लिखवाई।'

इस संक्षिप्ततम प्रशस्तिमें, पुस्तक लिखानेवालेके निजके नाम और पुस्तकके नामनिर्देशके अतिरिक्त, उसके पिता-माता तथा पितामह-पितामही और एक फ़्र्फी (पिताकी भिगनी) के — इन पांच नामोंके सिवा और किसी बातका कोई निर्देश नहीं मिलता। इसमें स्थल और समयका भी कुछ निर्देश न होने से ये प्रशस्ति - निर्देष्ट अपक्ति कहां और कब हुए इसका भी हमें कोई ज्ञान नहीं हो पाता।

ऐसी ही एक, दो स्रोक और एक संक्षिप्त गरावाक्यवाली, दूसरी प्रशस्ति [देखों कि १०८] है जिसमें लिखा हुआ वर्णन मिलता है कि — 'प ली वाल वंशका प्रसिद्ध पुरुप वी सल हुआ जिसकी पत्नी जय श्री थी — जो राजी मती की पुत्री थी । इन धी सल और जय श्री की पुत्री जा उका हुई जो देव और गुरुके पदकमलमें भ्रमर के समान थी। उसने यह सामाचारी नामक पुस्तक लिखवाई। वि. सं. १२४० के चैत्र सुदि १३ सोमवार को यह पुस्तक लिख कर पूर्ण की गई।'

इस प्रशस्तिमें पुस्तक लिखनेकी मितिका निर्देश किया गया है जिससे हमें यह बात ज्ञात हो सकती है कि — प छी बा छ बंशका वह बी स छ और उसकी पुत्री जा उका — जिसने पुस्तिका लिखवाई — कव हुए । स्थानका इसमें भी कोई निर्देश नहीं इसलिये इससे यह बात नहीं ज्ञात हो सकती कि वे कहां के रहने वाले थे — उनका कौन गांव और कौन देश था।

इन दो पद्यों — स्रोकोंवाली प्रशस्तियों के पूर्व ३-३ स्रोकवाली दो प्रशस्तियां प्रस्तुत संग्रहमें मुद्दित हैं — जिनमेंसे एकमें [देखो, क्र. १०५] लिखा है कि — 'कोई आशा घर और अमृत देवी का पुत्र कुल चंद्र नामका हुआ जो सर्वजनप्रिय हो कर सारे जगत्में विख्यात है। उसकी अंविका नामक पुत्री है जो बडी विनयसंपन्न है। गुरुके उपदेशसे उसने यह पुस्तिका लिखवाई।' इस प्रकार पहले दो स्रोकोंमें इसमें लिखाने वालेका मात्र यह संक्षित नाम-निर्देश किया गया है और तीसरा जो स्रोक है उसमें पुस्तिकाकी चिरस्थितिकी कामनाका उल्लेख करते हुए कहा गया है कि — 'जब तक आकाशमें सूर्य और चंद्र विद्यमान रहें तब तक पृथिवीमें यह पुस्तिका भी विद्यमान रहों।' इस संक्षितिक प्रशस्तिमें जो उल्लेख किया गया है उससे यह कुछ भी ज्ञात नहीं किया जा सकता कि यह सर्वजनप्रिय और सारे जगत्में विख्यात ऐसा कुल चंद्र किस वंशका, किस गांवका और किस समय में था। इसमें पुस्तिकका नाम भी निर्दिष्ट नहीं है।

इसी प्रकारकी ३ क्षोकवाली एक और प्रशस्ति [क. १०६] है जिसमें इतना वर्णन उल्लिखित है कि — 'प छी वा ल वंशमें पुना नामक गृहस्थ हुआ जिसका पुत्र बो हित्य और उसका पुत्र अच्छा धार्मिक ऐसा गण दे व हुआ। उसने त्रिष ष्टि [शलाका पुरुष चित्र ] नामक प्रथका यह तीसरा खण्ड पुस्तकमें लिखवा कर इसे स्तं भ ती थे (खं भा त) की पोषधशाला [के ज्ञानभण्डार] में सहर्ष समर्पित किया।' दो क्षोकों में यह वर्णन दे कर तीसरे क्षोकमें कहा गया है कि — 'जब तक सकल प्राणियोंका हित करनेवाला यह जैन मत विद्यमान है तब तक बुध जनों द्वारा पढ़ा जाता हुआ यह पुस्तक भी विद्यमान रहो।' इसमें, पुस्तकका नाम, लिखाने वालेका निजका नाम तथा उसके पिता, प्रपिता और वंशका नाम मात्र मिलता है। खं भा त की पोषधशालामें पुस्तकको मेंट करनेके निर्देशसे वह वहींका रहनेवाला होगा ऐसा भी अनुमान किया जा सकता है। पर संवत् का कोई उल्लेख न होनेसे उसके समयका कोई पता नहीं लग सकता।

#### बडी प्रशस्तियोंमेसे दो-एकका विशेष परिचय।

§ १३. इस तरहकी ये जो छोटी-छोटी प्रशस्तियां हैं उनमें उक्त प्रकारका बहुत ही संक्षिप्त वर्णन मिलता है — अधिकके लिये इनमें कोई अवकाश भी नहीं है। पर जो दस-दस बीस-बीस क्षोकों-पद्योंवाली बडी प्रशस्तियां हैं उनमें इससे कहीं अधिक विस्तृत और विशेष बातें उछिखित होती हैं। और जो इनसे भी अधिक संख्यावाले पद्योंकी

बहुत बडी प्रशस्तियां हैं उनमें बहुत कुछ विस्तृत वर्णन और अन्यान्य कई ऐतिहासिक बातें भी उिछिखित मिछती हैं। उदाहरण खरूप ऐसी एक-दो बडी प्रशस्तियोंका परिचय भी यहां देना उपयुक्त होगा । क्रमाझ ५ वाली प्रशस्ति अच्छी बडी प्रशस्ति है। इसके कुछ ३७ पद्य हैं। यह प्रशस्ति देवचन्द्र सूरि [सुप्रसिद्ध आचार्य है मचन्द्र के महान् गुरु] के बनाये हुए शान्तिनाथ चित्र के अन्तमें लिखी हुई उपलब्ध हुई है। यह पुस्तक पाटन के, संघवी पाडा के नामसे प्रसिद्ध प्राचीन ताडपत्रीय भण्डारमें सुरक्षित है। इसे सं. १२२७ में, पाटन के रहनेवाले प्राग्वाटवंश (पोरवाड जाति) के श्रेष्ठी राहड ने लिखवाया है। जिस समय यह पुस्तक लिखी-लिखाई गई उस समय वहां पर, 'सुश्रावक' ऐसा राजा कु मारपाल राज्य कर रहा था; और वहीं के परमानन्दा चार्य नामक जैन सूरिको यह पुस्तक समर्पित की गई थी।

इस प्रशस्तिमें पुस्तकके लिखानेवाले राहड के पूर्वजों आदिका परिचय इस प्रकार दिया गया है — पृथ्वीतलमें जिसका मूळ और विस्तीर्ण शाखायें फैली हुई हैं और जो धर्मके हेतुभूत ऐसे अनेक प्वेंकी परंपरासे समृद्ध हो कर अनेक गुणोंसे पूर्ण है ऐसा प्राग्वाट नामका विशाल वंश पृथ्वीमें उदित और विदित है। इस वंशमें जन्म लेनेवाला और तीर्थभूत ऐसे सत्य पुर (मारवाड का आधुनिक साचोर) से आया हुआ सिद्धना ग नाम का एक विशिष्ट ऐसा श्रेष्ठो हुआ जिसको अंबिनी नामक पत्नी थी। उनके पोढ क, वीरड, वर्द्धन और द्रोण क नामक ये चार पुत्र हुए जो बढे प्रसिद्धि पानेवाले हुए। इन्होंने सोनेके जैसी कान्तिवाली पित्तलकी एक सुन्दर और उत्तम ऐसी शान्तिनाथ तीर्थकरकी प्रतिमा बनवाई — जो अभी (अर्थात् प्रशस्ति लिखनेवालेके समयमें) द धिपद्र के शान्तिनाथके मन्दिरमें पूजी जाती है।

पोढ क के "दे वी नामक पत्नी हुई जिसके आ म्बुदत्त, आ म्बुवर्सन और सजन नामक ये तीन गुणवान् पुत्र हुए। इस पोढ क ने, पूर्णिमाके चन्द्रमाकी जैसी उज्यल कांतिवाली निर्मल पाषाणकी पार्श्व और सुपार्श्व जिनकी दो मूर्तियां बनवाई जो महाहत (आ बू के पासमें आधुनिक मढार) गामके महावीर जिनके मन्दिरमें प्रतिष्ठित हैं। पोढ क की दो पुत्रीयां थी जो (पीछेसे साध्वी बनकर) य शः श्री और शि वा दे वी नामक महत्तरा पदको धारण करनेवाली बनी।

सजन को महल च्छिनामक पत्नी हुई जो बडी दानशीला थी। उनके विश्वप्रसिद्ध बडे रूपवान् और सब जनोंका समीहित करने वाले ऐसे पांच पुत्र हुए। इनके नाम इस प्रकार थे—धवल, वीसल, देशल, राहड और बाहड। धवल को अपनी मल्लणी नामक पत्नीसे वीरचन्द्र और देवचन्द्र नामक दो पुत्र हुए। इनमेंसे वीरचन्द्र के विजय, अजय, राज, आम्ब, सरण आदि पुत्र हुए और देवचन्द्र को देवराज नामका पुत्र हुआ। धवल को एक पुत्री थी जिसका नाम सिरी था।

वी स छ और देश छ नामक दोनों भाई निरपत्य रहै — उनको कोई सन्तान नहीं हुई। राहड का छघु भ्राता जो बाहड था वह जनप्रिय हो कर उसकी स्त्री जिनमति और पुत्र जस हुक हुए।

स ज न के दो पुत्रियां थी जिनमें पहली शांति का, जिसके आ श का दि पुत्र हुए, और दूसरी धांधि का थी।

इन भाईयों ने राहड था वह विशेषरूपसे गुणवान्, बुद्धिशाली, सुजनप्रिय, सुशील, धर्मप्रिय और उदारचेता था। वह मेरुकी तरह उन्नतात्मा, सुवर्णवाला, और मध्यस्थमानको धारण करनेवाला था। वह विधि-पूर्वक जिनकी पूजा करता, साधुओंकी स्तुति करता, उनका धर्मीपदेश सुनता, अर्थिजनोंको दान देता, यथाशक्ति तप करता, और गृहस्थोचित शीलका पालन करता। उसकी देम ति नामक पन्नी थी जो बढी धर्मार्थिनी, दान देने वाली और सदा अपने पतिका चित्ताराधन करनेवाली थी। इनके ४ पुत्र हुए जो राजाकी तरह प्रतिष्ठा पानेवाले,

पराक्रमी, यशःशाली और नीतिके मन्दिर थे। इनके नाम इस प्रकार थे — चाहड, बोहडि, आसड और आ शाधर।

इस राहड के अश्वदेवी, मुंधी, मादू, तेजुय और राजुक ये पुत्रवधुएं थीं; और यशोधर, यशोधीर, यशः-कर्णादि पौत्र, एवं घेऊ य, जासुक, जयंतुक आदि पौत्रियां थी।

इस प्रकार विशाल कुटुम्ब और समृद्धिवाले राहदका जो बोहिदि नामक दूसरा पुत्र या उसका अकस्मात् ( युवावस्थामें ही ) खर्गवास हो गया।

इस पुत्रके वियोगसे दुःखित हो कर राह ड संसारके खरूपका वितन करता हुआ मनमें सोचने छगा कि जीवित, योवन, शरीर, संपत्ति, की और कुटुम्ब — यह सब महामेघके बीचमें चमकनेवाछी बीजलीकी तरह चंचल हो कर क्षणस्थायी वस्तु है। इसलिये मनुष्यको अपने हितके लिये धर्मकृत्य करना चाहिए। उसमें भी, जो मुनिजन हैं वे झानदानको अधिक प्रशंसनीय कहते हैं, अतः मुझे भी कुछ झान दान करना चाहिए। ऐसा विचार कर उसने यह झा कि ना य चरित्र लिखवाया। तथा गृहपूजनमें काम आवे ऐसी सुन्दर पित्तलमय शान्तिजनकी मूर्ति बनवाई।

यह शान्तिनाय चिरित्र का जो पुस्तक है वह राजांके महलकी तरह सुवर्ण (अच्छे अक्षर और सोना) से चक्कचिकत है, सुन्दर चित्रोंसे अंकित है और अच्छे पत्रोंसे सुशोभित है । अतः यह बहुजनोंको आनन्द देनेवाला है। विक्रम संवत् १२२७ के भादपदमासमें, जब कि 'सुश्रावक' ऐसा राजा कुमार पाल राज्य कर रहा है, उस समय अण हिल पुर पाटन में यह पुस्तक लिखा गया है।

य दाः प्रभा चार्य के प्रशिष्य परमा नन्द सूरि को यह पुस्तक भेंट किया गया है। जब तक नभःश्री प्रजाको अपने पयोधरोत्पन पानीसे, जननीकी तरह, तुष्ट करती रहे तब तक यह पुस्तक भी पृथ्वीमें विद्यमान रहो।

च के धर सूरिके शिष्य परमानन्द सूरिने इस पुस्तकके अन्तमें यह प्रशस्ति स्थापित की है। मंगल और महाश्री हो।'

इस प्रशस्तिके वर्णनसे माञ्चम होगा कि इसमें किस तरह राहड के वंश और कुटुम्बका विस्तृत परिचय दिया गया है तथा उसके किये गये अन्यान्य धर्मकृत्सोंका निर्देश किया गया है। इसमें समय अर्थात् संवत् और मास तथा स्थानका भी उल्लेख किया गया है और साथमें जिस राजाके राज्यकालमें यह पुस्तकालेखन हुआ उसका भी बड़े महस्वका उल्लेख विद्यमान है।

ऐतिहासिक तथ्यकी दृष्टिसे, इसमें किया गया राजाका यह उल्लेख एक और प्रश्नकी चर्चाके लिये भी बहुत ही अधिक महत्त्व रखता है । अण हिलपुर का चौ लुक्य चन्नवर्ती सम्राट् कुमार पाल-जिसको जैन विद्वानोंने एक परम जैन राजा बतलाया है और जिसने अपने जीवनके रोष कालमें जैनशास्त्रोपदिष्ट श्रावक धर्मके व्रतोंका विधिपूर्वक खीकार कर 'प्रमाहत' विरुद प्राप्त किया था—इस ऐतिहासिक तथ्यके विषयमें कुछ हमारे विद्वान् मित्र रांका उपस्थित करते हैं और वे ऐसा अभिप्राय प्रदर्शित करते हैं, कि यद्यपि सम्राट् कुमार पाल जैनधर्मके प्रति बहुत ही अधिक सहानुभूति रखता था, इसमें कोई सन्देह नहीं; तथापि वह जैसा कि जैन प्रनथकार लिखते हैं, एक तरहसे पूरा श्रावक ही बन गया था, इसके लिये समकालीन वैसा कोई प्रमाणभूत आधार नहीं—इस्यादि । यह रांका कैसी भामक और विपर्यासात्मक बुद्धिजन्य है इसके लिये यद्यपि किन्हीं विशेष प्रमाणोंके उपस्थित करनेकी कोई आवस्थकता नहीं है । क्यों कि कुमार पाल के जैनधर्म खीकार करनेका जितना विशिष्ट साहित्य और जितने प्रमाणभूत उल्लेख प्राप्त होते हैं, वे सब, उस अंशमें उतने ही तथ्यपूर्ण हैं जितने अंशमें वे कुमार पाल के अस्तित्वके विषयमें तथ्यपूर्ण हैं । परन्तु उनके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रशस्तिमें, जो कुमार पाल की मृत्युके पूर्व ३ वर्ष प्रहले, स्तयं अण हिल्य पुरं में, उसकें समीप ही रहनेवाले एक प्रसिद्ध प्रजाजनका स्मारक रूप लिखा हुआ प्रासिक्तक

लेख है, - कुमार पा ल को 'सुश्रावक' के स्पष्ट विशेषणसे उल्लिखित किया है । इस विषयमें अधिक चर्चा करना यहां पर अप्रासंगिक होगी। यह तो सिर्फ इसलिये सूचित किया गया है कि इन प्रशस्ति - लेखों में किस किस प्रकारकी ऐतिहासिक सामग्रीका उपादान संगृहीत है।

§१४. अब, एक और दूसरी ऐसी ही बढी प्रशस्तिका वर्णन देखें । ३ रे क्रमाक्कवाली ३३ पद्योंकी बडी प्रशस्ति है। यह भगवती सूत्र वृत्ति के पुस्तकके अन्तमें लिखी मिली है। पाटण के संघके भंडारमें यह पुस्तक उपलब्ध हुआ है। विक्रम संवत् ११८७ में, जब कि चा छुक्य चक्रवर्ती सिद्ध राज जय सिंह पाटण में राज्य कर रहा था, उस समय यह प्रशस्तिवाला पुस्तक लिखा गया है। इसका लिखानेवाला उसी वंशका सिद्ध नामक श्रावक है, जिस वंशका, उपर्युक्त ५ वें क्रमाक्कवाली प्रशस्तिमें वर्णित श्रावक राह ह था। राह ड के उक्त पुस्तकके लिखानेके पूर्व ४० वर्ष पहले यह पुस्तक लिखाया गया था। इस प्रशस्तिमें जो वर्णन मिलता है वह इस प्रकार है—

इसके प्रारंभके ३ पद्म मूळ पुस्तकमें बिगड गये हैं — न जाने किसीने उन पंक्तियों पर पानी फेर कर उनको क्यों नष्ट कर दिया है — इससे इन विनष्ट पर्यों में क्या उल्लेख या इसका ठीक ज्ञान नहीं हो सकता; पर उक्त ५ कमा इवाली प्रशस्तिके प्रारंभमें उपलब्ध उल्लेखसे अनुमान किया जा सकता है कि इनमें भी उसी सिद्धना गं श्रावकका उल्लेख होना चाहिए जो प्राग्वा ट वंशका एक विशिष्ट प्रसिद्धिप्राप्त श्रेष्ठी था और जो स स्य पुर से निकल कर गुजरात में आ कर बसा था। क्यों कि इस प्रशस्तिके उपलब्ध ५ वें पद्यमें उसके उन्हीं ४ पुत्रोंके नाम निर्दिष्ट हैं जो उक्त राह ड की प्रशस्तिके ३ रे पद्यमें मिलते हैं। उस श्रेष्ठीके ये ४ पुत्र इस नामके थे — बोढ कें, वीर ड, बहुडें, द्रोणक। इन्होंने अपने हाथोंसे कमाये हुए धनसे तीर्यकरकी अनेक मूर्तियां आदि बनवाई थीं और ये सद्धर्ममें खूब निष्ठावान् थे।

इनमें जो वीर ड नामक श्रेष्ठी था वह जैन मुनियोंका विशिष्ट भक्त था और उसकी पत्नी धन देवी थी सो भी जैन धर्ममें बड़ी श्रद्धावाली थी।

इनका पुत्र वर देव श्रेष्ठी हुआ जो बहुत सरल खभावी हो कर बढा दयालु था और सदा धर्ममें चित्त पिरोने-वाला था। उसने महावीर तीर्थंकरकी एक बहुत ही मनोहर ऐसी पित्तलकी मूर्ति बनवाई थी और उसके साथ समवसरण मी बनवाया था। ज्ञानकी भक्तिके वरा हो कर उसने अपनी मुक्तिके लिये उत्तराध्य यन सूत्र ह ति का पुस्तक मी लिखवाया था। इस तरह उसने और भी अनेक धर्मकार्योंमें बहुत कुछ द्रंच्य व्यय किया था। उसकी लक्ष्मी नामकी पत्नी थी जो, साक्षात् विष्णुकी पत्नी लक्ष्मीके जैसी ही, रूपवती और हृदयको हरनेवाली थी। इनका प्रसिद्ध पुत्र सिद्ध नामक हुआ। यह बडा पुण्यशाली, गुणानुरागी, वीर, कामदेवके जैसा रूपवान्, जैन धर्ममें आदरशील, सदाचारपरायण, खीकृत कार्यके पूरा करनेमें दृढप्रतिञ्च, दाक्षिण्यनिधि और राजलोकमें भी अपने गुणोंसे बहुमान्य बना।

इसके चां पूश्री, अमृत देवी, जिन मित, यशोरा जी, पा जू और अम्बा नामकी बहिनें थीं। यह दि पि पद का रहनेवाला था तो मी लोकोंमें, इसके पूर्व निवासस्थानके कारण, महाह उपुरीय के विशेषणसे प्रसिद्ध हुआ।

इसको राजिमती और श्रिया देवी नामकी दो पिनयां हुई। इनसे इसको वीरदत्त, आम्ब, सरण आदि पुत्र और वीरिका, जस हिणि आदि पुत्रियां उत्पन्न हुई। इसके ये सब सन्तान सदाचारी और सब जनोंके मनको प्रमोद देनेवाले हैं।

१ पहली प्रशस्तिमें यह नाम 'पोडक' के रूपमें मिसता है, जो 'प' 'ब' के उचारणकी समानताका मात्र स्चक है। २ उक्त प्रशस्तिमें यह नाम 'वर्दन' ऐसा है जो गा तो वह इस देशी 'वदुक' शब्दका संस्कृतीकरण है अथवा संस्कृत 'वर्दन'का वह अपभंशरूप है।

एक समय सिद्ध के पिताने, जब उसका अवसान काल निकट आया तब, परलोकके लिये कुछ पाथेय ले जानेके निमित्त, अपने पुत्रको बुला कर यह कहा कि — पुत्र ! मेरे श्रेयके निमित्त तीर्थयात्रा आदि पुण्य कार्यमें तो तुम इन्य न्यय करोगे ही, परंतु विशेष करके पुस्तकोंके लेखन -कार्यमें तुम यथेच्छ व्यय करो ऐसी मेरी इच्छा है।

पिताकी इस पुण्य कामनाके अनुसार, उसके खर्गवासी होने पर, फिर उस सिद्ध ने एक लाख स्त्रोक प्रंथ परिमाणवाले ऐसे १० पुस्तक लिखवाये जिनमें निम्न प्रकारके प्रन्थोंका समावेश होता है –

१. सुयगडंग सुत्त, निजुत्ती, वित्ती. २. उनासगदसाइ अंगसुत्त, वित्ती. ३. ओवाइयसुत्त, वित्ती; रायप्प-सेणइय सुत्त. ४. कप्पसुत्त, भास. ५. कप्पचुण्णी. ६. दसवेयालियसुत्त, निजुत्ती, वित्ती. ७. उनएसमाल ८. भन्नभावणा. ९. पंचासगसुत्त, वित्ती. १०. पिंडविसुद्धी-वित्ती, (जसदेनस्रि रचित) पढमपंचासग चुनी, लघु वीर्चरिय, रयणचुडकहा.

इस प्रकारके प्रन्थोंका जिनमें समावेश होता है वैसे १० पुस्तक उसने अपने पिताके पुण्यार्थ लिखवाये। बादमें उस सिद्ध की एक पन्नी राजिनती भी अकालहीमें खर्गवासिनी हो गई। मरते समय उसने भी अपने पितसे कहा कि — 'मेरे पुण्यके लिये भगवती सूत्रके दो सुन्दर पुस्तक तुम लिखवाना'। इससे उस सिद्ध ने तत्काल अपनी पन्नीकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये, सुन्दर अक्षरोंसे युक्त, मोक्षमार्गकी प्रपाके जैसे ये दो पुस्तक लिखवाये — जिनमेंसे एकमें भगवती सूत्र - मूल लिखा गया है और दूसरेमें उसकी शृत्ति लिखी गई है।

विकाम संवत् ११८७ में, जब कि जय सिंह देव (सिंद्ध राज) पृथ्वीका पालन कर रहा था, उस समय अण हिल पुर पाटण में, यह पुस्तक - समूह तैयार किया गया है।

शालि भद्र सूरि के शिष्य श्री वर्द्ध मान सूरि के चरण-कमलमें अमरके समान रहनेवाले श्री च के श्वरा चार्य को यह पुस्तक - समूह संशोधन और वाचनके लिये समर्पित किया गया है। उन्हीं पुस्तकों में का यह एक [भगवती दृत्ति का ] सुन्दर वर्णसे विभूषित पुस्तक है।

जब तक आकाशमें रहे हुए सूर्य, चन्द्र और तारक गण पृथ्वीके अन्धकारको नष्ट करते रहें तब तक यह पुस्तक मी पढा जाता हुआ विद्यमान रहो ।

इस वर्णनके साथ प्रशस्तिके ३३ पद्य पूरे हुए हैं। इसके बादमें एक गद्य पंक्ति है जिसमें लिखा है कि — संवत् ११८७ के कार्तिक सुदि २ को, सिद्ध श्रावक और श्रीच के खरसूरिके लिये यह भगवती विशेष वृत्ति का पुस्तक लिखा गया।

§ १५. सिद्ध और राह ड श्रेष्ठीकी इन दो पुस्तक-प्रशस्तियों के परिचयसे हमें इस विषयका ठीक ज्ञान हो सकता है कि इन प्रशस्ति - लेखों में हमारे प्राचीन सामाजिक और धार्मिक इतिहासकी किस प्रकारकी बहुमूल्य और तथ्यभूत सामग्री छिपी पड़ी है। इन प्रशस्तिगत उल्लेखोंसे हमें यह ज्ञात हुआ कि सिद्ध राज और कुमार पाल के राज्यसमयमें पाटण में कैसे कैसे धनिक और धर्मिष्ठ श्रावक कुटुम्ब बसते थे। उदयन, सान्त, मुंजाल आदि कुछ राजकीय पुरुषोंका उल्लेख हमें प्रबन्ध निन्ता मणि आदि जैसे प्रबन्धात्मक प्रंथोंमेंसे मिलता है, पर उनके अतिरिक्त जो हजारों धनवान् और धर्मिनष्ठ कुटुम्ब, उस समय पाटण और अन्यान्य स्थानोंमें रहते थे और जिनके कारण जैन धर्म और जैन समाज उस बड़े गौरवको प्राप्त हुआ था, उनका कुछ मी परिचय हमें अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। पर इन प्रशस्ति - लेखोंसे हमें ऐसे उन अनेक धर्मशील, दानवीर, लोकमान्य, सदाचारी श्रावकों और उनके कुटुम्बोंका कितना ही महत्त्वपूर्ण और गौरवदर्शक, परंतु अधापि सर्वथा अज्ञात ऐसा, इतिहास प्राप्त होता है।

जपर जिन दो प्रशस्ति - लेखोंका हमने परिचय दिया है उससे ज्ञात होता है कि सिद्ध और राहड के कुटुम्बका मूळ पुरुष सिद्धनाग याजो प्राग्वाट (पीरवाड) वंशीय हो कर मूळ सत्यपुर (साचोर) का रहनेवाला था। महामाल उदयन श्रीमा ली की तरह यह सिद्धना ग मी शायद अपने भागवकी परीक्षा करने या धनोपार्जनकी आकांक्षासे, अपना मूल स्थान छोड कर नृतन गुजरात की तरफ निकल आया है । वह, उस समय अच्छी आबादीवाले महाहत (आधुनिक मढार) में बस जाता है। वहां अच्छी संपत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके बाद उसके पुत्रोंमेंसे कुछ अण हिल पुर के पास द धि पद में आ कर रहते हैं; और फिर वे, शायद, पाट ए में आ कर बसते हैं । प्रशस्ति - लेखोंमें इसके पुत्र - पौत्रों आदिके बारेमें जो प्रशंसात्मक वचन लिखे गये हैं, उन परसे अनुमानित होता है. कि इसका यह वंश-परिवार धन और जन दोनों दृष्टिसे बड़ा समृद्ध और समुक्त था । इसके सन्तानोंने धर्म और पुण्यार्थ बहुत कुछ द्रव्य व्यय किया । अनेक जिनमन्दिर बनवाये, जिनम्तियां प्रतिष्ठित कीं, तीर्थयात्रादिके निमित्त संघ निकाले और ज्ञानप्रसारके निमित्त पुस्तक लिखवाये। प्रशस्तिगत उल्लेखोंसे यह मी विदित होता है कि इसके सन्तान अस्पंत धर्मनिष्ठ हो कर वे सदाचार और ससंस्कारसे परिपूर्ण थे। सिद्ध ना ग की दो पौत्रियां जो उसके ज्येष्ठपुत्र बोढ क की पुत्रियां थीं, साध्वी बन कर 'महत्तरा' जैसे बडे सम्मानदर्शक पदको प्राप्त हुई थीं। इसके सन्तानोंमें ज्ञानप्रेम मी खूब अधिक था और इसीलिये पुस्तकालेखन तरफ उनकी यह ऐसी विशिष्ट प्रवृत्ति रही। वीर ड ने अपनी ज्ञानभक्तिके निमित्त खयं अपने जीवनकालमें उत्तराध्ययन वृत्तिका पुस्तक लिखवाया और फिर मृत्युके समय भी पत्र सि द को उसी कार्यमें विशेष कर द्रव्य व्यय करनेका उपदेश देता गया। सि द ने अपनी पिताकी इस दामेच्छाको पूर्ण करनेके निमित्त एक लाख श्लोक परिमाण प्रथाप लिखवा कर पिताकी आज्ञाका उत्तम रीतिसे पालन किया । सिद्ध की एक पत्नी मी, उसी तरह अपनी मृत्युके समय, पुस्तक लिखानेकी पुण्येच्छा अपने पतिके पास प्रकट करती जाती है, जिसे वह पत्नीप्रेमी श्रावक भगवती सूत्र जैसे प्रधान एवं पूजनीय प्रन्थकी सन्दरतम प्रति लिखवा कर अपने धर्म गुरुको पठन निमित्त समर्पित करता है।

§ १६. इस बातको बीते आज आठ सौ से भी कुछ जपर वर्ष हो गये । राजि मित के इस ज्ञानप्रेमका पुण्यस्मारक रूप वह पुस्तक अब तक उसी पाटण में विद्यमान है। न माछ्म इन आठ-आठ सौ वर्षों कितने आचार्योंने — िकतने मुनियोंने — िकतने पिष्डतोंने इस पूज्यतम भगवती सूत्रका खाध्याय और वाचन िकया होगा; और िकतने श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओंको इसके श्रवणका लाभ प्राप्त हुआ होगा। िकतने ही शास्त्रपूजक जनोंने इस पुस्तककी बडी श्रद्धासे पूजा की होगी और इस पर अनेक वार, अनेकानेक सुवर्ण मुद्राएं चढाई होगी।

सिद्धना ग के प्रपौत्र रा हृ इका एक पुत्र बो हृ डि छोटी उम्रहीमें स्वर्गवासी हो गया । इससे पिताको बडा दुःख हुआ और उसके वियोगमें वह विकलसा बन गया । उसको अन्तमें अपने चित्तकी शान्तिका उपाय ज्ञानके प्रसारमें माल्म दिया और इससे उसने उसके लिये शान्ति ना य चिर त का सुन्दर पुस्तक लिखवाया । यह पुस्तक भी अमीतक उसके सद्भाग्यसे उसी पा द ण में विद्यमान है।

जो कोई व्यक्ति अपने क्षणिक जीवनकी दीर्घकालस्यायिनी कोई स्पृति छोड जाना चाहता है तो वह ऐसे किसी लोकोपयोगी पुण्य स्मारकमें यथाशक्ति कुछ व्यय करना चाहता है, और उसके द्वारा वह अपना नाम कुछ-कालके लिये स्थिर रखनेकी इच्छा रखता है। पर जिस प्रकार, द्रव्यका सद्व्यय करनेकी शुभ इच्छा, लाखों धनिकोंमेंसे किसी उसी पुण्यशालीको होती है जिसका भावी जन्म शुभोदयत्राला होनेको है। इसी तरह किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित करम्या हुआ कोई पुण्य स्मारक मी दीर्घकालस्थायी उसीका हो सकता है जिसका पुण्य अधिक प्रबल और संस्कार अधिक सुदृढ हो। यह सिद्ध ना ग और उसकी उल्लिखित सन्तानोंके किसी प्रबल पुण्य संस्कारहीका फल है, कि आज आठ-आठ सौ वर्ष जितने दीर्घकाल तक, उनके नामस्मारक ये पुस्तक विद्यमान रहें और उनमें संलग्न इन प्रशस्ति -लेखोंके अस्तित्वसे, आज हम उसके वंशका यह यथाप्राप्य किंचित् परिचय संसारको दे कर, इस प्रकार उसे अब और मी अधिक दीर्घकालस्थायी बना रहे हैं।

३ और ५ – इन दोनों प्रशासि - तेखोंमें निर्दिष्ट व्यक्तियोंका संयुक्त वंशशाखाके रूपमें आठेखन कों तो वह निमप्रकारसे दिखाई देगा –

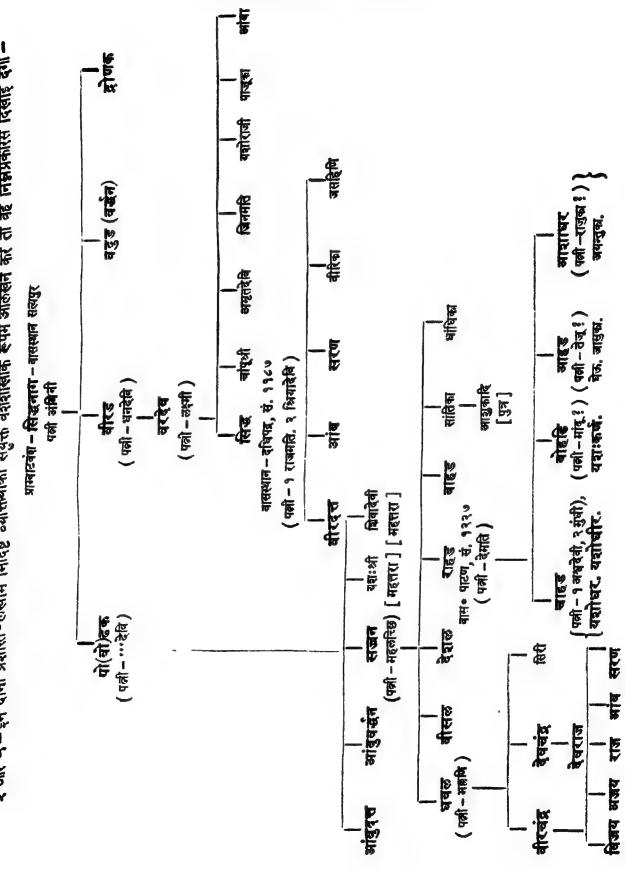

इस प्रकार इन दो बढी प्रशस्तियोंका जो उक्त परिचयालक वर्णन दिया गया है इससे पाठकोंको इस प्रकारकी और सभी प्रशस्तियोंकी विशेषता, उपयोगिता आदिका ठीक आकलन हो सकेगा। हमारी इच्छा तो थी कि हम इसके साथ, इन सभी प्रशस्ति - लेखोंका इसी तरहका पूरा सार भी, हिन्दीमें दे दें, जिससे जिज्ञासुओंको प्रलेक प्रशस्तिका ठीक परिचय इस प्रस्तवनाके पढ़नेहीसे हो जाय। पर, बैसा करना हमारे लिये अभी शक्य नहीं है - एक तो अभी कागजोंका बढा भारी अभाव हो रहा है; और दूसरा, प्रन्थमालामें अन्यान्य जो अनेक प्रन्थ छप रहे हैं उनके संपादनमें सतत व्यस्त होनेसे इसके लिये इतना समय प्राप्त करना कठिन हो रहा है। इसलिये दिम्दर्शन-रूप इतना वर्णन दे करके ही हम इस संप्रहको पाठकोंके हाथमें समर्पण करते हैं।

#### प्रस्तुत संग्रहमें सब ताडपत्रीय पुस्तकोंके लेख है।

§ १७. जैसा कि इस पुस्तकके मुखपृष्ठसे ज्ञात होता है, यह इस प्रकारके प्रशस्ति - संप्रहका पहला भाग है। इस पहले भागमें जितने प्रशस्ति - लेख प्रकट किये जा रहे हैं ये सब ताडपत्रीय पुस्तकों के हैं। कागज पर लिखे गये पुस्तकका एक मी लेख इसमें नहीं दिया गया है। वे सब लेख क्रमशः अगले भागों में प्रकाशित किये जायें में। ताडपत्रीय पुस्तक, जो कागजके पुस्तकों की अपेक्षा अधिक पुराने हैं, संख्यामें अब बहुत थोडे बच रहे हैं। कागजों के पुस्तकों की संख्या तो शायद लाखों से गिनी जाने जैसी बडी है; पर ताडपत्रकी पुस्तकों की गिनती तो अब इनेगिने सौ ही में मर्यादित रह गई हैं।

#### ताडपत्रका कुछ परिचय।

§१८. पाठक जानते ही होंगे कि प्राचीन कालमें हमारे देशमें कागजका प्रचार बिल्कुल ही नहीं था। कागज मारत वर्ष में बहारसे मध्य ए शिया से आया है। मुसलमानोंके आगमनके साथ मारत में कागजका मी आगमन शुरु हुआ और उनके यहां पर स्थायी निवास करनेके साथ कागजका मी स्थायी एवं अधिक प्रचार और व्यापक उपयोग होना शुरु हुआ। उसके पहले इस देशमें पुस्तकें लिखनेका मुख्य और व्यापक साधन ताडपत्र था। का श्मीर में भूजेपत्र (भोजपत्र) पर मी बहुतसी पुस्तकें लिखी जाति थीं — क्यों कि उस देशमें भूजेपत्रकी उत्पत्ति खूब अच्छी तादादमें होती है और वह वहां पर बहुत सुलभ वस्तु है। पर का श्मीर के बहार भूजेपत्रका उपयोग अधिक तर चिट्ठीपत्री लिखनेके रूपमें किया जाता था और पुस्तकोंके लिखनेके लिये प्रायः ताडपत्र ही काममें लाये जाते थे।

ताडपत्रों पर वाक्ष्यको लिपिबद करनेकी दो पद्धियां भारतमें प्रचलित हैं, जिनमें एक तो उत्तर भारतकी — शाहीसे पत्तों पर लिखनेकी पद्धित, और दूसरी, दिक्षण भारतकी — पत्तों पर बारिक नोंकवाले सूरेसे अक्षर खोदनेकी पद्धित । दिक्षण भारतमें प्रायः जितनी ताडपत्रीय पुस्तकें मिलती हैं वे सब सूरेसे खोदे हुए अक्षरोंसे अंकित हैं और उत्तर भारतकी सब शाहीसे लिपीकृत है । पुस्तकें लिखनेकी ये दोनों पद्धितयां हमारे देशमें बहुत प्राचीन कालसे चली आती माञ्चम देती हैं । क्यों कि इन दोनों पद्धितयोंके निर्वाचक दो भिन्न शब्द हमारे प्राचीन साहित्समें व्यवहृत होते चले आते हैं । ये दो शब्द है — लेख और लिपि । लेख शब्द लिख धातुसे बना है. और लिपि लिप् धातुसे । इसलिये लेखका असली अर्थ है खोदना — उत्कीर्ण करना; और लिपिका मीलिक अर्थ है लींपना - लेप करना । शाहीसे जो लिखना होता है वह पत्ते पर खोदना नहीं परंतु लेप करना है — शाही पत्तेपर लींपी जाती है । इसके विपरीत सूयसे जो पत्ते पर खोदना है वह, लिपीकरण — लेपन करना नहीं, लेकिन लेखन करना है — उत्कीर्ण करना है । इसीलिये इन दोनों पद्धितयोंके सूचक ये दो भिन्न शब्द इस कियाके लिये प्राचीन कालसे व्यवहारमें प्रयुक्त हैं । परंतु इन कियाओंका उदेश्य एक ही होनेसे ये दोनों शब्द बहुत कालसे प्रायः समान अर्थमें ही प्रयुक्त होते चले आये हैं, और इसलिये शाहीसे लिखी गई या सूथेसे खोदी गई दोनों प्रकारकी ताडपत्रीय पुस्तकोंक लिये लिखित या लिपीकृत शब्दका समान रूपसे प्रयोग किया जाता है । पर वास्तकमें इन दोनों पद्धित्योंमें उक्त प्रकारका मीलिक मेद है और उसी मेदके सचक ये दोनों शब्द विमित्त हुए हैं ।

६१९, जैसा कि इमने ऊपर सूचित किया है कि मुसलमानोंके आगमनके बाद भार तमें कागजका स्थायी और ब्यापक प्रचार होना शुरु हुआ, तब भी दक्षिण भारत में प्रायः पुस्तकलेखन के निमित्त ताडपत्रका वैसा ही भ्यवहार होता रहा जैसा कागजके आनेके पहले था; और आज मी थोडा बहुत प्रचार इसका चाछ ही है। परंतु उत्तर भारत में इसका प्रचार और व्यवहार प्रायः सर्वथा ही बन्ध हो गया । आज तो उत्तर भारतमें ताउपत्र पर पुस्तक लिखनेकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उत्तरमें इसका यह व्यवहार सेंकडों वर्षोंसे छप्त हो गया है। ब्राय: बि. सं. १५०० के बाद, उत्तर भारत में ताडपत्रीय पुस्तकलेखन एकदम अदृश्य हो गया । इसका कारण एक तो यह कि उत्तर भारत में ताडपत्रकी कोई कैसी पैदायश नहीं है। जो थोडे बहुत कहीं ताडके झाड इस प्रदेशमें दिखाई देते हैं उनके पत्ते लिखनेके योग्य नहीं होते । दक्षिणमें जो ताडपत्र अमी तक लिखनेके काममें छाया जाता है उसका मुख्य कारण तो यह है कि उस प्रदेशमें उस भाडकी बहुत बडी पैदायश है और उसमें कुछ जाति ऐसी मिलती हैं जिनके पत्तोंपर सूयेसे अक्षर अच्छी तरह खोदे जाते हैं। इधर गुज रात-राज पूताना आदि पश्चिम भारतीय देशों में पहले जो ताडपत्र आते थे वे म लाया आदि सुदूर विदेशों से आते थे । वहां के ताडके बृक्षोंके पत्ते बहुत मुलायम हो कर बड़े चिक्कने और टिकाऊ होते हैं । उनको 'श्रीताड' के नामसे पहचानते हैं। दक्षिणका जो तांड है उसे 'खरतांड' कहा जाता है। म लाया आदि पूर्वीय देशोंसे यह तांडपत्र पहले सामुद्रिक मार्गसे म हा बार पहुंचता था और फिर वहांसे या तो समुद्रके रास्तेसे अयुवा तो भूमिमार्गसे गुजरात में पंहचता था और यहांसे फिर वह उत्तर भारत के अन्यान्य प्रदेशों में जाता था। इस कारण गुजरात में इस पुस्तकोपयोगी ताडपत्रको 'म ल बारी' ताडपत्र भी कहा करते थे। पाटण में हमें एक ऐसे कोरे ताडपत्रका नमूना मिलाथा जिस पर किसीने अपनी स्मृतिके लिये लिख रखा था कि इतने 'मलबारीय' ताडपत्रोंका यह संचय अमुक समयमें किया गया, इत्यादि ।

§ २०. पुस्तक - लेखनके लिये हमारे पूर्वजोंने ताडपत्रका उपयोग करना कबसे शुरु किया! ताडपत्र पर लिखी हुई कितनी पुस्तकें हमारे देशमें मिलती हैं! ताडपत्र पर लिखनेके लिये क्या क्या कियायें करनी पडती हैं! उसके लिये किस प्रकारकी शाहीकी आवश्यकता रहती है! ताडपत्रका आकार प्रकार कैसा रहता है! ताडपत्रीय पुस्तकोंकी किस प्रकार दीर्घकाल तक रक्षा की जा सकती है! जै न समाजने अर्थात् जै न साधुसंघने कबसे इस पुस्तक - लेखनका अवलंबन किया और पूर्वकालमें कहां कहां इस पुस्तक - लेखनका कार्य विशिष्ट रूपसे संपन्न होता रहा — इत्यादि बहुतसी ऐसी बाते हैं जो यहां पर, इस प्रसंगमें हमें लिखने जैसी आवश्यक प्रतीत होती हैं और जिनके जाननेसे पाठकोंको बहुत कुछ भारतीय पुस्तक - लेखनके विकासका उपयुक्त इतिहास ज्ञात होने जैसा है; पर उसी ऊपर लिखे हुए कारणवश हमें इस इच्छाका भी यहां संवरण करना पडता है। हो सका तो इस संप्रहके दूसरे भागमें उसे विस्तारके साथ लिखनेका मनोरय है। इस विषयको जरा विशिष्ट रूपसे पछावित कर आलेखित करनेके निमित्त हमने कई प्राचीन दर्शनीय ताडपत्रोंको ब्लॉक आदि भी बनवा रखे हैं और कई त्रिरंगे चित्र बनानेके लिये वैसे दर्शनीय पत्रोंको अन्यत्र भेज भी रखे हैं, पर वर्तमान युद्धकी भीषण परिस्थितिके कारण, इन सब वस्तुओंको योग्य रूपमें प्राप्त करना बहुत कठिन है और इसलिये अभी हम यहां पर, इस विषयभें इतना ही खल्प वर्णन दे कर, सन्तुष्ट रहना चाहते हैं।

#### कागजके पुस्तकोंका लेखन प्रचार।

§ २१. ताडके पत्रों पर पुस्तकें लिखनेकी अपेक्षा कागजके पत्नों पर पुस्तकें लिखनी सुलभ माल्यम दी और फिर कागजका इस देशमें सब जगह बनना शुरु हो कर, उसका सर्वत्र मिलना भी सुलभ हो गया; तब फिर जैनाचायोंने ताडपत्रके बदले कागजका व्यवहार करना शुरु किया। विक्रम संवत् १३५० के बाद धीरे धीरे कागजका व्यवहार बदने लगा और ताडपत्रका व्यवहार घटने लगा। पन्दरहवीं शताब्दीके मध्य मागमें इसमें बडी उत्क्रान्ति हुई। इस समय हैं जारों पुस्तक कागज पर लिखे गये। पुराने प्रन्थ जो ताडपत्र पर लिखे हुए थे उन सबकी प्राय: इस कालमें कागज

पर प्रतिलिपियां हुई और पाटण, खंभायत, मांडव, जेसडमेर आदि जैनधर्मके विभिन्नदेशीय तत्तत् प्रधान केन्द्रस्थानोंमें कागजके पुस्तकोंके बडे बडे ज्ञानभण्डार स्थापित किये गये। वि. सं. १५०० के आसपास तो प्रायः ताडपत्र पर लिखना बन्धसा ही हो गया। इसके बादमें लिखी हुई शायद ५-१० भी ताडपत्रीय पुस्तकें गुजरात आदि देशोंमें लिखी नहीं मिलेंगीं।

इस तरह ताडपत्रकी नई पुस्तकें लिखनीं बन्ध हो गई और जो पुरानी लिखी हुई थीं वे धीरे धीरे अनेक तरहसे नष्ट होने लगीं, इससे उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटने लगीं। उस पुराने जमानेमें, १३ वीं १४ वीं शताब्दीमें, जिन पुस्तकोंकी संख्या देशमें लाखोंकी तादादमें थी वे आज इने-गिने सौ ही की तादादमें बच रही हैं। इनमेंसे जितनी पुस्तकें हम देख पाये और जितनीकी प्रशस्तियां और पुष्पिकार्ये हम प्राप्त कर सके उन सबका, प्रस्तुत भागमें एकत्र संग्रह किया गया है।

#### ताडपत्रीय पुस्तकोंके प्रधान केन्द्र ।

§ २२. ताडपत्रके ये पुस्तक मुख्य करके पाटण, खंभायत और जेस छ मेर के झानभण्डारमें संरक्षित मिछते हैं। विद्यमान ताडपत्रीय सब पुस्तकोंका प्राय: है जितना भाग इन तीन स्थानोंमें संरक्षित है। बाकीका है भाग और और सब स्थानोंमें मिछ कर होगा। इनमेंसे एक बहुत बड़ा भाग तो पूना में संगृहीत राजकीय प्रन्थसंप्रहमें है जो अब भाण्डार कर ओ रिएन्ट छ रीस चे इन्स्टी ट्यूट के तत्त्वावधानमें सुरक्षित है। बाकी कहीं दो - चार दो - चार ऐसे प्रकीर्ण स्थानोंके ज्ञानभण्डारोंमें अथवा यति - मुनियोंके पास विद्यमान हैं। कुछ पुस्तक युरोपके बड़े बड़े पुस्तकालयोंमें भी पहुंच गये हैं।

पाटण, खंभायत और जेस छ मेर में इन पुस्तकोंका जो बडा संप्रह हैं उनकी सूचियां प्रायः प्रकाशित हो चुकी हैं। पूना के राजकीय प्रंथ संप्रहमें जो पुस्तकें हैं उनकी भी सूचि प्रकाशित है। बाकी के परचुटण स्थानों में जो दो-दो चार-चार पुस्तक इधर उधर रहे हुए हैं उन सबका ठीक पता छगाना अभी तक संभव नहीं हुआ।

प्रस्तुत संप्रहमें, उपर्युक्त स्थानोंमें रहे हुए प्रायः सभी पुस्तकोंके प्रशस्ति और पुष्पिकालेख संगृहीत हैं। इनमेंसे पाटण के भण्डारोंमें रक्षित पुस्तकोंके तो प्रायः सब लेख हमने अपने हाथोंसे उतारे हैं। खंभायत के पुस्तकोंके लेख खास करके प्रो. पीटर्सनकी रीपोटों परसे लिये गये हैं और जेस ल मेर के लेख स्वर्गस्य श्रीयुत चिमन लाल डॉ० दलाल की तैयार की हुई सूचिसे उद्भृत किये हुए हैं। पूना की पुस्तकोंके लेख विशेष करके प्रो० की लहोनेकी रीपोर्ट परसे नकल किये गये हैं।

पर, जे स छ मेर की पुस्तकों में जो कुछ बडी - बडी पद्यात्मक प्रशस्तियां हैं वे इस संप्रहमें छपनी बाकी रह गई हैं। इसका कारण यह है कि ख. चि॰ डा॰ द छा छ ने जब जे स छ मेर जा कर उक्त सूचि तैयार की थी, तब उन्होंने वहां के पुस्तकों में जितने छोटे पुष्पिका - लेख थे उन सबकी तो नकछ कर छी थी; पर विशेष अवकाशके अभावसे उन बढे बढे प्रशस्ति - लेखोंकी नकलें वे नहीं कर पाये थे और इससे उनकी सूचिमें उन लेखोंका अभाव रहा। अब पिछलें शीतकालमें, जब हमारा जे स छ मेर जाना हुआ और पूरे पांच महिनों रह कर बहांके भण्डारोंका खूब अच्छी तरह निरीक्षण करनेका सुअवसर प्राप्त हुआ, तब हमने अन्यान्य प्रकारके विपुछ साहित्सके साथ, उन बडी पद्यात्मक प्रशस्तियोंका भी उतारा कर लिया है। परंतु प्रस्तुत संप्रह, इसके पहले ही बहुत समयसे, छप कर संपूर्ण रूपसे तैयार पड़ा था — सिर्फ इस प्रस्तावनाके अभावहीसे इसका प्रकाशन रुका हुआ था — इसलिये इसमें उन प्रशस्तियोंका समावेश नहीं हो सका। बाकी यथाज्ञात ताडपत्रीय सभी प्रशस्तियां और पृष्पिकालेख इसमें सिनिविष्ट हैं।

इस संप्रहमें छोटे बड़े सब मिल कर १११ तो प्रशस्ति - लेख हैं जिनमें अन्तिम दो लेख गद्यमें हो कर बाकी सब पद्यमय हैं। ४३३ वैसे संक्षिप्त लेख हैं जिनको हमने 'पुष्पिकालेख' से उल्लिखित किया है। इस प्रकार सब मिलाकर ५४४ लेख इसमें संगृहीत हुए हैं, जो प्रायः उतनी ही संख्यावाले भिन्न भिन्न पुस्तकों परसे लिये गये हैं।

#### समयकी दृष्टिसे पुस्तकोंका सिंहाक्लोकन।

§ २३. समयकी दृष्टिसे इनका सिंहावलोकन किया जाय तो जिन पुस्तकों के अन्तमें लेखन - समय दिया हुआ मिला है - उनमें सबसे प्राचीन 'पंच मी कथा' की पोधी है जो वि० सं० ११०९ में लिखी गई है। उसके बादकी एक प्रति 'मा गव ती सूत्र' की है जो सं. ११११ और १११९ के बीचके किसी वर्ष में लिखी गई है। इसका निश्चित वर्ष इसलिये नहीं ज्ञात हो सका कि वर्षके अंकोंका ज्ञापक जो अन्तिम ४ या अंक है वह पुस्तकके अन्तिम पत्रके उस जगहसे टूट जानेके कारण नष्ट हो गया है। ये दोनों पुस्तक जे सल मेर की सूचिमें उद्घिखित हैं। इन दोनों पुस्तकों पर संक्षिप्त ऐसे 'पुष्पिकालेख' ही लिखे हुए हैं; प्रशस्ति जैसा कोई वडा लेख नहीं है।

'प्रश्नास्तिलेख' वाला जो सबसे प्राचीन पुस्तक उपलब्ध हुआ है वह सं० ११३८ में लिखा हुआ 'आवश्य का ति शे प्रभाष्य दृति' का है। यह अब धूनाके उक्त राजकीय संप्रहमें सुरक्षित है; पर असलमें यह पाट ण के भण्डारहीकी पोयी थी। प्रस्तुत संप्रहमें क्रमांक १ वाली जो सबसे पहली प्रशस्ति है वह इसी पुस्तककी है। इसके अन्तिम पत्रके इधर उधर टूट जानेसे प्रशस्तिका संपूर्ण पाठ उपलब्ध नहीं है, तो भी मुख्य वर्ण्य विषय वाली पंक्तियां ठीक सुरक्षित हैं। इस वर्णनसे ज्ञात होता है कि यह पुस्तक अन्यान्य पुस्तकोंकी तरह किसी एक व्यक्तिकी नहीं लिखाई हुई है, पर ५-७ व्यक्तियोंने मिल कर संयुक्तभावसे इसे लिखाई है। जिने सरसूरि के सुशिष्य जिन व लु भ सूरि के उपदेशसे विज्ञाट, फे रुक, साह स, संघिक, अंदुक, जिन देव और जस देव नामक गृहस्थोंने इसका लेखन करवाया है। ये गृहस्थ, जैसा कि प्रशस्तिगत उल्लेखसे माल्य होता है, क्षात्र वंशीय हैं और शायद बिल्कुल नये ही जैन धर्ममें दीक्षित हुए हैं। इनका अभी तक श्री माल, प्राग्वाट या ध के ट जैसे किसी वैश्य वंशके अन्दर प्रवेश नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रशस्तियुक्त पुस्तकोंमें यह पोथी सबसे प्राचीन है।

ताडपत्रीय पुस्तकों में जो सबसे पीछे लिखी गई प्रति है वह संक्षिप्तपुष्पिकालेखान्तर्गत ऋमांक ४१६ वाली विशेषाक्यकदृत्तिकी पोधी है जो शायद सं० १५०८ में लिखी गई है।

\$२४. इस प्रकार सं० ११०९ से ले कर १५०८ तकके पूरे ४०० वर्षोंके बीचमें लिखे गये ताडपत्रीय पुस्तकोंके छोटे बढे सब मिला कर ५४४ लेख इस संप्रहमें संकलित हुए हैं। इन लेखोंमें सेंकडों ही श्रावक - श्राविकाओंके नाम निर्दिष्ट हैं। अनेकानेक जैनाचार्य, प्रन्थकार विद्वान्, साधु एवं साध्वियोंके नाम उल्लिखित हैं। अनेक गण, गच्छ, जाति एवं कुलोंके नाम उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त अनेक स्थान (प्राम, नगर, दुर्ग आदि) और तत्कालीन चुपति तथा अन्यान्य राज्याधिकारियोंके नाम प्राप्त हैं।

#### भिन्नभिन्न परिशिष्टोंका परिचय।

§ २५. इन सब भिन्न भिन्न प्रकारके विशेषनामोंकी अकारादि अनुक्रमसे सूचियां बना कर हमने उन्हें पुस्तकके अन्तमें १० परिशिष्टोंके रूपमें दे दी हैं। इनमेंसे १ ले परिशिष्टमें, उन सब प्रन्थोंके नाम दिये गये हैं जो इन प्रशस्ति और पुष्पिकारूप लेखोंमें अन्तरिक्ठिखित हैं। इन नामोंके सम्मुख, तीन स्तंभोंमें तीन प्रकारके अंक दिये गये हैं जिनमें पहले स्तंभमें जो अंक हैं ने संनत्के सूचक हैं। इन अंकोंके देखनेसे यह तत्काल नजरमें आ जायगा कि कौन पुस्तक कौन संनत्की लिखी हुई है। दूसरा स्तंभ लेखोंका क्रमांक - सूचक है। इसमें जिन क्रमांकोंके साथ ' ६' ऐसा चिन्ह लगा हुआ है ने क्रमांक संक्षिप्त पुष्पिकालेखोंके हैं — बाकीके प्रशस्तिरूप लेखोंके समझने चाहिए। तीसरें सांभमें पत्रांक दिये गये हैं।

२ रे परिशिष्टमें, लिखित पुस्तकोंके अन्तमें जिन जिन प्रन्यकारोंके नाम उपलब्ध होते हैं उनके नाम दिये गये हैं।

३ रे परिशिष्टमें, उन पुस्तकोंके लिखनेवाले अर्थात् प्रतिलिपि – नकल करनेवाले लिपिकारोंके (लिहियोंके)

नामोंकी सूचि दी गई है। इन लिपिकारोंके नामोंमें कई प्रकारकी न्यक्तियोंके नाम अन्तर्निहित हैं। इनमें कई प्रसिद्ध आचार्य और विद्वान् मुनियोंके नाम हैं, कई बढ़े प्रसिद्ध और धनिक ऐसे श्रावकोंके नाम हैं; और कई ठक्कर, मंत्री आदि जैसे राज्य - पदाधिकारियोंके भी नाम इसमें सम्मिलित हैं। बाकीके बहुतसे ब्राह्मण और कायस्थ, जिनका मुख्य जीवन-व्यवसाय पुस्तकें लिखनेका ही था, उनके नाम हैं। इनमेंसे कई लेखकोंके नामोंके साथ, उनके अच्छे और सुन्दर अक्षरोंके होनेका तथा उनकी उत्तम प्रकारकी लिपिकलाका निर्देश किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि सुन्दर अक्षरोंमें अच्छी तरह पुस्तक लिखनेका काम उस जमानेमें एक मानप्रद और स्टाइनीय कार्य समझा जाता था।

इन लिपिकारोंमेंसे जो जैन आचार्य, मुनि, यति और श्रावक जन हैं, उन्होंने तो ये पुस्तक या तो अपने निजके पठनार्थ लिखे हैं या अपने स्नेहमाजन किसी दूसरे व्यक्तिके पठनार्थ लिखे हैं । किस लेखकने किस निमित्त वह प्रस्तक लिखा. इसका भी उल्लेख कहीं कहीं स्पष्ट रूपसे कर दिया गया है । उदाहरणके लिये – पुष्पिका - लेखांक ६२८ वाला जो ल लित विस्तारा वृत्ति का पुस्तक है, वह सं. ११८५ में लिखा गया है । उसका लेखक पारि० छ ण देव है जो कोई शक्तिसंपन्न श्रावक माछूम देता है। उसने उक्त पुस्तक केवल 'खपरोपकाराय' अधीत ख और परके उपकारकी दृष्टिसे लिखा है। इसी पुष्पिका - लेखांकके बाद, ऋ० ६२९ वाला जो लेखांक है उसमें उल्लिखित है कि 'सं. ११८६ में, चित्रकृट (इतिहास प्रसिद्ध चित्तोड) में रह कर माणि भद्र नामक यतिने, वरना ग आदि यतिजनोंके और अपने हितके लिये 'जिन दत्ता ख्या न' नामक इस पुस्तकका लेखन समाप्त किया । पुष्पिका - लेखांक ६५९ वाला 'पंचा श क' का एक पुस्तक है जो जे सल मेर के भण्डारमें हैं। इसके पुष्पिका - लेखसे विदित होता है कि - 'वि. सं. १२०७ में अजयमेर दुर्ग (अजमेर का कि ला) दूटा, उस समय यह पुस्तक भी त्रिटत हो गया - अर्थात् इधर उधरकी भग-दौडमें पुस्तकके कई पत्र बीच-बीचमेंसे खोये गये। फिर यह त्रिटत पुस्तक श्री जिनव हाभ सूरि के शिष्य स्थिर चन्द्र गणि के हाथमें आया. तो उन्होंने उसका जितन। भी भाग खण्डित हो गया था, उसे खयं अपने हाथसे, अपने निजके कर्मक्षयके निमित्त, लिख कर पूरा किया और इस तरह इस खण्डित पुस्तकको पुन: अखण्ड बनाया । पिछले शीतकालमें हमने इस पुस्तकके प्रत्यक्ष दर्शन किये और इसके जितने पने स्थिर चन्द्र गणि ने अपने हाथोंसे लिख कर अन्दर रखे थे उनको भी ध्यानपूर्वक देखा और उनमेंसे कुछका फोट्ट मी लिया । पुस्तकोद्धारकत्तांके इस छोटेसे पुष्पिका - लेखमें बडे महत्त्वका इतिहास मिला । सं. १२०७ में अ ज मे र के दुर्गका भंग किसके द्वारा हुआ यह तो इसमें नहीं बताया गया, पर हमें अन्य साधनोंसे ज्ञात है कि वह दुर्गभंग चौ छ क्य नृपति कुमार पा ल के प्रचण्ड आक्रमणके कारण हुआ था और इसी आक्रमणमं. गुजरातके चौ छ क्यों ने चा ह मा नों पर विजय प्राप्त कर उनको अपना सामन्त बनाया था । इस इतिहासकी विशेष चर्चाका यहां कोई प्रसंग नहीं। यह तो केवल इसलिये सूचितमात्र किया गया कि इन लेखकोंके प्रिका - लेखोंमें कैसी कैसी बातोंका हमें निर्देश मिलता है । इन लिपिकारोंके नामोंमें कई तो बहुत बड़े प्रसिद्ध और विशिष्ट व्यक्तित्व संपन्न पुरुपोंके नाम दृष्टिगोचर होते हैं । लेखांक १४०४ सि दृ है म - अ ए मा ध्या य पुस्तकका है । इसमें लिखा है कि - 'सं. १२२४ में महं० चंड म साद ने अपने पुत्र य शोध व छ के पठनार्थ यह लिखा'। यह महं० च ण्ड प्र सा द, हमारे विचारसे, महामात्य व स्तु पा छ का प्रपिता है। लेखांक ६१५९ वाळा जो 'ध मी म्यु द य का व्य' है वह खयं महामाल्य व स्तुपा छ का निजका लिखा हुआ पुस्तक है - ऐसा विद्वद्वर्य मुनिश्री पुण्य विजय जी का तर्क है। इस तरह अच्छे लिपिकारके रूपमें भी ऐसे अनेक विशिष्ट विद्वानोंके नामोंका पता, हमें इन पृष्पिका - लेखोंमें मिलता है, जो हमारे सांस्कृतिक इतिहासकी पूर्तिकी दृष्टिसे बडा महत्त्वका है।

४ थे परिशिष्टमें, इन पुष्पिका - लेखोंमें महाराजाधिराज, महाराज, महाराजकुमार, महामाल्य, मंत्री, प्रधान, दंडनायक आदि जिन जिन सत्ताधीशों एवं राज्याधिकारियों आदिके नाम लिखे हुए मिले हैं, उनकी सूचि दी गई है। इस स्चिका ठीक घ्यानपूर्वक अवलोकन करनेसे ज्ञात होगा कि — इसमें तत्कालीन कई बडे राजवंशोंके प्रधान नृपतियोंके नाम दिखाई देंगे। गुजरात के अण हि लपुर के चौ लुक्य नृपति प्रथम कर्ण देव से लेकर अन्तिम कर्ण देव के पिता सारंग देव तकके, प्रायः २२५ वर्षके गूर्जर साम्राज्यके उत्थान और पतनके साक्षी ऐसे, समी राजाओंके राजत्वकालके निर्देशक उल्लेख इन लेखोंमें प्राप्त होते हैं। १ कर्णदेव, २ सिद्धराज जयसिंह, ३ परमाईत कुमारपाल, ४ मीमदेव, ५ वीसलदेव, ६ अर्जुनदेव, और ७ सारंगदेव; इस प्रकार ७ तो अण हि ल पुर के महाराजाविराजोंके नाम इस स्चिमें मिलते हैं। तदुपरान्त लवणप्रसाद, वीरधवल, वीरमदेव और सोमनदेव जैसे अण हि ल पुर के खवंशीय महासामन्त समान प्रख्यात राणकोंके नाम इसमें उपलब्ध हैं। गुजरात के इस युगके भाग्यविधायक महामात्योंमें कार्ण देव का महामात्य मुंजाल, सि द्धराज जय सिंह के महामात्योंमें आग्रुक, सान्तुक, गांगिल; कुमार पा लके महामात्योंमें महादेव, यशोधवल, कुमरसीह, वाध्यः भी मदेव का महामात्य तात, वीरधवल का महामात्य वस्तुपाल, वीस ल देव का महामात्य नागड, अर्जुन देव का महामात्य मालदेव, और सारंग देव के महामात्य कान्ह और मधुमद्दन जैसों के नाम इसमें दिएगोचर होते हैं।

इनके सिवाय, इन राजाओं के अधिकारनियुक्त ऐसे अनेक मंत्री, सामन्त, दण्डनायक आदि व्यक्तियों के नाम भी इस परिशिष्टमें उपलब्ध हैं जो तत्कालीन जातीय इतिहासमें अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उदाहरणके लिये, क्रमांक १६९ वाला पृथ्वी चन्द्र चित्र का सं० १२१२ का पुष्पिका-लेख देखिये। इसमें मही और दमन नदीके मध्यमें रहे हुए समप्र लाट देश का सर्वाधिकार भोगनेवाला महाप्रचण्ड दण्डनायक वोसिरिका नामोछेख है। यह वही वोसिर बाह्मण है जो कुमारपाल के संकटकालके जीवनका एकमात्र सखा और साथी था। कुमारपाल के विपद्मस्त जीवनमें वह उसके शरीरकी छायाकी तरह साथ साथ, वन-वन और गांव-गांवमें भटका था। कुमारपाल प्रबन्धों में इसका उल्लेख किया गया है; और वहां यह भी लिखा है कि, राज्यप्राप्तिके बाद तुरन्त ही कुमारपाल ने अपने इस उपकारी मित्रको लाट जैसे बहुत बडे समृद्ध देशका महादण्डनायक बनाया था। कुमारपाल के जीवनसंगी इस महासुभटका नामोछेख प्रस्तुत पुष्पिकालेखके सिवाय अन्य कोई ऐसी समकालीन कृतिमें उपलब्ध नहीं हुआ।

गुजरात बहारके अन्य राजवंशोंमेंसे, मा छ वे के प्रमार, मेवाडके गुहिलोत, शाकंभरीके चाहमान और का न्य कु ब्ज के गढवाल आदि राजवंशोंके कुछ राजाओंके नाम मी इस स्चिमें सम्मिलित है।

५ वें परिशिष्टमें, साधु - मुनियोंके कुछ, गण और गच्छ आदिके जो नाम मिछते हैं उनकी सूचि दी हैं।

६ ठे परिशिष्टमें, पुस्तकोंमें उल्लिखित सब यति, मुनि, पंडित, गणि, उपाध्याय, सूरि, साध्वी, आर्यिका महत्तरा, प्रवर्तिनी आदि स्थागीवर्गके नामोंकी सूचि दी गई है।

७ वें परिशिष्टमें, पुस्तकोंमें निर्दिष्ट देश, नगर, ग्राम आदि स्थानवाचक नामोंकी सूचि है ।

इस सूचिके अवलोकनसे यह ज्ञात होगा कि — गुज रात, सौ राष्ट्र, मालवा, मे वाड, मारवाड, क णीट, दि छी और तिर हुत आदि कितने ही भिन्न भिन्न देशों में लिखे गये पुस्तकों के ये पुष्पिकालेख हैं। अल्बत्, सबसे अधिक संख्या गुज रात में लिखे गये पुस्तकों की हैं। गुज रात में मी सबसे पहला स्थान उसकी राजधानी अण हिल पुर पाट न को मिलता है। जिस कालमें ये सब पुस्तक लिखे गये हैं उस कालमें पाट ण विद्याका बहुत बड़ा केन्द्र या और जैन-धर्मका तो सारे भारतवर्षमें वह सबसे बड़ा प्राणवान् स्थान बना हुआ था। पाट ण के बाद दूसरा स्थान स्तं भ ती र्य अर्थात् खं भात का आता है। चौ लुक्यों के समयमें खं भात पश्चिम और उत्तर भारतका सबसे बड़ा सामुद्रिक बन्दरगाह था।

पुष्पिकालेखों में, क्रमांक § २ वाला, जो सं. १११० से १९ बीचका किसी वर्षका लेख है, उसमें स्चित किया गया है कि—'स्तं भ ती थे, उस समयके प्रसिद्ध ऐसे ३६ बन्दरों में सबसे प्रधान बन्दर माना जाता था'। वह समय गुजरात के पराक्रमी सम्राट् भी म दे व के राज्यका था। खंभात उस समय बहुत आबाद और समृद्धिशाली नगर था। अभयदेवस्ति, सुनिचन्द्रस्ति, देवचन्द्रस्ति, हेमचन्द्रस्ति आदि जैसे जैन वाक्मयाकाशके महानक्षत्र उस समय वहां प्रकाशित हुए थे। इसलिये वहां पर इस पुस्तकलेखन रूप प्रवृत्तिका खूब प्रचार रहना खाभाविक ही है। इस समयको बीते आज प्रायः ९०० वर्ष होने आये हैं। पाटण और खंभातमें, इस तरह ९०० वर्ष पहले लिखे गये ये पुस्तक, आज भी अपने स्थानमें, उसी तरह सुरक्षित है यह हमारे इतिहासकी एक रोमांचक अनुभूति है। भारत वर्ष में, ऐसा और कोई स्थान नहीं है जो इस प्रकारके गौरवकी अनुभूति कर सके कि उसके सन्थागारमें, उसकी हजार हजार — नौ सौ नौ सौ वर्षकी पुरानी वस्तु, उसी रूपमें आज भी उसके पास विद्यमान है।

८ वें परिशिष्टमें, गृहस्थोंके कुल, वंश, गोत्र, जाति और शाखाविशेषोंके नामोंकी अनुक्रमणी है।

इस स्चिके देखनेसे ज्ञात होता है कि इसमें श्रीमाल, प्राग्वाट, उपकेश, धर्कट, पछीवाल, मोह, गूर्जर, नागर, दीशावाला, हुंबड आदि उन अनेक वैश्य वंशोंके नाम दृष्टिगोचर होते हैं जो उस समय जैन धर्मका पालन करते थे। इन वंशोंका प्राचीन इतिहास संकलित करनेमें, इस प्रकारके ये पुष्पिकालेख बढ़े प्रमाणभूत साधन हैं। ओ स वा ल, श्री मा ल, प्राग्वाट आदि जातियोंकी उत्पत्तिके विषयमें, जो अर्द्ध -सल्य-मिश्रित दन्तकयायें प्रचलित हैं उन पर, इन लेखोंकी स्क्ष्म छानवीन करनेसे, बहुत कुछ नवीन प्रकाश पड़ सकता है और कई मिण्याभम दूर हो सकते हैं। इन लेखोंकी अध्ययनसे यह भी ज्ञात होता है कि उस पुरातन समयमें कितनी जातियोंमें जैन धर्मका प्रचार था और आज उसमें कितनी हानि - वृद्धि हुई है। उदाहरणके खरूप, हम एक ओसवाल जातिका विचार करें, तो इन लेखोंके मननसे हमें प्रतीत होता है, कि यह जाति जो वर्तमानमें जैन धर्मकी उपासक जातियोंमें सबसे प्रधान स्थान रखती है, उस पुराने समयमें उतनी प्रसिद्ध नहीं हुई थी। ओसवंश अर्थात् उपकेशवंश, पुरातन धर्कट नामक एक विशिष्ट महावंशकी शाखाविशेष है, जो पीछेसे खयं एक महावंशके रूपमें परिणत हो गया और मूल धर्क ट वंश नामशेष हो गया। इस विषयमें अधिक वर्णन करनेकी यहां जगह नहीं है। इतना सूचन इसल्ये किया गया है कि अम्यासी जन इन लेखोंके अध्ययनसे अपने पुरातन इतिहासकी किन किन ज्ञात अज्ञात बातोंका विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

९ वें परिशिष्टमें, सब आवक और श्राविकाओंकी एकत्र सुदीर्घ नामाविल है।

१० वें परिशिष्टमें, कुछ वैसे प्रकीर्ण नाम संगृहीत हैं जिनका समावेश उपर्युक्त किसी विभाग - विशेषमें नहीं हो सकता था।

### जैन एवं जैनेतर दोनों प्रकारका वाङ्मयसंग्रह।

§ २६, यद्यपि मुख्य करके, इन पुस्तकोंकी बडी संख्या जैन वाङ्मयके साथ संबन्ध रखने वाली है; तथापि इनमें जैनेतर प्रन्थ तो — बौद्ध अथवा ब्राह्मण मतके — ऐसे भी हैं जिनकी प्रतिलिपि और किसी जगह नहीं मिली । महाकिव राज शेख र की का न्य मी मां सा, भो ज की शृं गार मं ज री, बिल्ह ण का विक मां क देव चिरत, भूषण महकी लीलावती (प्राकृत) कथा, जयराशिका तस्वोप प्रव इत्यादि ब्राह्मणधर्मीय विद्वानोंके बनाये इए जो प्रन्थ इन पुस्तकोंमें मिले हैं, वे अभी तक और किसी जगह नहीं मिले हैं। इसी तरहके बौद्ध मतके भी, जैसे कि ध मं की ति का न्या य बिन्दु, हेतु बिन्दु, और क म ल शील का तस्व सं प्रष्ट आदि कई ऐसे अपूर्व, महान् और प्रधान प्रन्थ इनमें उपलब्ध इए हैं जिनका अस्तित्व और किसी जगह नहीं है।

### चित्रकलाकी दृष्टिसे ताङपत्रीय पुस्तकोंका आकर्षण।

§ २७. पुरातन इतिहासके उपादानकी दृष्टिसे इन ताडपत्रीय पुस्तकोंका क्या महस्त है यह तो संक्षेपमें हमने ऊपर बताया ही है। इसके सिवा एक और, सांस्कृतिक उपादानकी, दृष्टिसे मी कुछ ताडपत्रीय पुस्तकोंका अधिक आकर्षण है। वह है चित्रकछाकी दृष्टि। ताडपत्रीय पुस्तकों मेंसे किसी किसी में कुछ चित्र मी अंकित किये हुए उपलब्ध होते हैं। यद्यपि इन चित्रोंमें बिशेप करके तो जैन उपास्यदेव तीर्थंकरोंके प्रतिविन्न होते हैं, पर साथमें कुछ और और दृश्योंके मी चित्र कहीं कहीं मिछ आते हैं। ऐसे दृश्योंमें, प्रधानतया जैनाचार्योंकी धर्मोपदेशकके खरूपकी अवस्थाका आलेखन किया हुआ मिछता है। इस आलेखनमें आचार्य सभापीठ पर बैठे हुए धर्मोपदेश करते बतलाये जाते हैं और उनके सम्मुख श्रावक और श्राविकागण भावमिक्त पूर्वक उपदेश श्रवण करते दिखाये जाते हैं। कहीं कुछ ऐसे ही और भी अन्याय प्रसंगीचित दृश्य अंकित किये हुए दृष्टिगोचर होते हैं। गुफाओंके भित्तिचित्रोंके अतिरिक्त, ऐसे छोटे परंतु बिबिध रंगोंसे सिज्जत, इतने पुराने चित्र हमारे देशमें और कोई नहीं मिछते। इसिलये चित्रकलाके इतिहास और अध्ययनकी दृष्टिसे ताडपत्रके ये सचित्र पुस्तक बडे मृत्यवान् और आकर्षणीय वस्तु हैं। ताडपत्रके ये चित्र कैसे होते हैं इसका कुछ दिग्दर्शन करानेके हेतु, हमने इस पुस्तकके प्रारंभमें कुछ फोटो-ब्लाक दिये हैं। पाठक इनको देख कर इन चित्रोंके आकार-प्रकारका प्रसक्ष ज्ञान कर सकेंगे।

#### उपसंहार 1

§ २८. इस तरह जैन भण्डारोंमें संरक्षित यह ताडपत्रीय पुस्तकोंका प्राचीन और अमूल्य संग्रह भार तव र्ष का एक बहुमूल्य निधि है। इनके सिवाय, भार तमें अन्यत्र कहीं भी — एक ने पाल को छोड़ कर — ऐसा प्राचीन पुस्तकसंग्रह विश्वमान नहीं है। हमारी यह साहित्यिक संपत्ति ऐसी अमूल्य है कि इसकी तुल्नामें लाखों - करोडोंकी संपत्ति भी तुच्छ माल्यम देती है। सोना - चांदी और हीरा - माणिक आदि जैसी जड़ संपत्ति तो हमें पग पग पर दिखाई देती है और उसे तो हम अपने उद्योग और पुरुषार्थ द्वारा अपिरमित रूपमें, चाहें जब प्राप्त कर सकते हैं; पर इस प्राचीन पुस्तक-खरूप अपूर्व संपत्तिको, जो हमारे पूर्वजोंने, हमारे कल्याणके लिये संचित्त की हैं, और जो कालके नाशकृत् प्रवाहमें बहुत कुछ नष्ट होती हुई, दर्शनीयमात्र रूपमें, अब हमारे पास विद्यमान है। इसके नष्ट होने पर, किर इसकी प्राप्ति तो किसी तरह हमें साध्य नहीं हो सकती। अतः हमारा कर्तन्य है कि जिस तरह हो सके हमें इस संपत्तिका यथा-शक्य संरक्षण करना चाहिए और इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सम।जको ऐसी ज्ञानप्राप्ति करानेके निमित्त ही यह प्रस्तुत प्रयत्न किया जा रहा है। इसका लाभ सब कोई प्राप्त करें यही मात्र हमारी हार्दिक आकांक्षा है — तथास्तु।

बिजयादशमी बि. सं. १९९९ (गीर्जरीय)

जिनविजय मुनि

## पुरातनसमयछिखित

# जैनपुस्तकप्रशस्तिसङ्गृह।

## [8]

## आवश्यक-विशेषभाष्य [ कोट्याचार्यकृतवृत्तियुत ] पुस्तकप्रशस्तिः।

[ लेखनकाल-११३८ विक्रमाब्द ]

[अन्तभाग—] समाप्तमिदं विशेषावश्यकम् ॥ छ ॥ कृतिर्जिन भद्रगणिक्षमाश्रमणपूज्यपादानाम् ॥ छ ॥ भाष्यं सामायिकस्य स्फुटविकटपदार्थोपगूढं यदेतच्छ्रीमत्पूज्येरकारि क्षतकलुषियां भूरिसंस्कारकारि । तस्य व्याख्यानमात्रं किमपि विद्धता यन्मया पुण्यमाप्तं प्रेत्याहं द्राग्रुभेयं परमपरिमितां प्रीतिमत्रैव तेन ॥

लिखितं पुक्तकं चेदं **नेमिकुमार**संज्ञिना । प्राग्वाटकुलजातेन शुद्धाक्षरिवलेखिना ॥ सं० ११३८ पौषविद ७॥ कोट्याचार्यकृता टीका समाप्तेति । प्रंथाममस्यां त्रयोदश सहस्राणि सप्तशता-धिकानि ॥ १३७०० ॥

॥ पुस्तकं चेदं विश्रुतश्रीजिनेश्वरसूरिशिष्यस्य जिनवस्रभगणेरिति ॥

|        | [ पुस्तकलेखियतृप्रशस्तिः । ]                                                  | 10 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
|        | [II & II ]                                                                    |    |
|        | •••••जंतुनिवहस्य कृतप्रमोद् गङ्गावतारः                                        |    |
|        | ·····यस्याधुनाऽपि स मुनिप्रभु <b>राम्रदेवः</b> ॥ २ ॥                          |    |
|        | ······सदा स देवसूरि ···(१) [॥ ३ ॥]                                            |    |
|        | विस्फूर्जितं यस्य गुणैरुदाँचैः शासायितं शिप्यपरम्पराभिः ।                     | 15 |
|        | पुप्पायितं सद्यशसा स सूरिर्जिनेश्वरोऽभृद् भुवि कल्पवृक्षः ॥ ४ ॥               |    |
| शास    | बापरोह इव तस्य विवृद्धशुद्धबुद्धिच्छद्मचयवंचितजात्यनापः ।                     |    |
| शिष    | योऽस्ति शासकृतधीर्जिनवस्त्रभारूयः सस्येन यस्य विगुणोऽपि जनो गुणी स्यात् ॥ ५ ॥ |    |
| इतश्र— | <b>इ</b> ढप्र[रोहो] विततावकाशः स्वविस्तृतिव्याप्तदिगन्तरारुः ।                |    |
|        | क्षात्रः पवित्रः प्रथितोऽत्र धात्र्यां वंशोऽस्ति तुंगः स्फुटभ्रिपर्व्वा ॥ ६ ॥ | 20 |
|        | तत्रामृतां भूतलावाप्तकीर्ती श्रद्धावन्तौ धार्मिकौ धर्मगुद्धौ ।                |    |
|        | लोकाचाराऽवाधयाऽऽरन्धवृत्ती धीमानेको धित्त्वटः फेरुकोऽन्यः ॥ ७ ॥               |    |

अन्येऽपि च रामस्त्रताः प्रसिद्धिभाजो बभुवुरुपशमिनः । साहस-संधिक-अंदुकनामानो मान्यजनमान्याः ॥ ८॥ अपरो च तीव्रतपसो विशुद्धवृत्तेः प्रसिद्धसत्त्वस्य । कुलचन्द्रसाभवतां पुत्रौ जिनदेव-जसदेवौ ॥ ९ ॥

सर्वेऽपूर्वागमिकवचनाकर्णनाख्यानपाठपोढोत्साहाः परिहृतमहारम्भमिध्यात्वकृत्याः । 5 अर्हत्युजा सुविहितजनोपाम्त्यविच्छित्रवाञ्छा याथातथ्यम्फुटपरिगतारोषजीवादितत्त्वाः ॥ १० ॥ कनकमिव परीक्ष्यानेकथा धर्ममन्यं प्रकटमघटमानं चावगत्य खमत्या । जिनवचिस विशुद्धे युक्तियुक्ते च चेतो विद्धुरमरुबोधं ये विनश्यद्विरोधम् ॥ ११ ॥ ••••••रि विस्तारि पापमलवारि यशः प्रसारि । नेत्रानुकारि भवदारुविदारि हारि ज्ञानप्रदानमपराम्बिल्दानसारम् ॥ १२ ॥ 10 ••••• विवुध्य बुद्धा सिद्धांतभक्त्या तेरिति पुस्तक ••• [॥ १३॥] .....ण शुभैः साध्ये च सत्संगमे । कस्याप्येव विलोकितस्य मुक्तौः पुंसः शिवपापिणो जायेतापरकार्यवर्जनवतो ज्ञानपदानोद्यमम् ॥ १४ ॥ एकवस्त्रवि .... [॥ १५॥] 15 तैः पाणिपंकजतले अमरीव लक्ष्मीरारोपिता त्रिभुवनं गमिता च कीर्तिः । उन्मूलिताश्च विपदः पदवी च लब्धा मोक्षस्य यैर्जिनमतं प्रविलेख्य [ दत्तम् ] ॥ १६ ॥

॥ इति मंगलं श्रीः ॥

••••••पाणि ••••रन पुम्तको नाम •••••••जनैः ॥ १७ ॥

[ \* पुस्तकमिदमधुना पृनानगरे भाण्डारकरपाच्यविद्यासंशोधनमन्दिरस्थिते राजकीयग्रन्थसंग्रहे सुरक्षितमस्ति । Sec. Report on the search for Sanskrit mss. In Bombay presidency during the year 1880-81; by F. Kilhorn, Ph. D. p. 37.]

## [ २ ]

### देशलश्रावकलेखित-सटीक-ज्ञाताचङ्गचतुष्टयपुस्तकप्रशस्तिः ।

[ लेखनकाल ११८४ विक्रमान्द ]

25 सम्वत् ११८४ माघ सु ११ रवी अबेह श्रीमदणहिलपाटके महाराजाधिराजश्रीजयसिंहदेव-कल्याणविजयराज्ये ज्ञाताधर्मकथायङ्गवृत्तिर्शिखतेति ॥ शिवमस्त ० लोकः ॥ १ ॥

ज्ञातावृत्तिः श्रीवर्धमानस्रीयश्रीचकेश्वरस्रीणां श्रीपरमाणंदस्रीणां श्रे० देशलपुत्रयशहड-सृलण-रामदेवस्य पुस्तकमिदम् ॥

> पाज्यच्छायो जन्मभूमिर्गुणानां दिक्पर्यन्तव्यापिशासाकरूपः । पत्रोपेतः पर्वभिर्वर्धमानः प्राग्वादानामस्ति विस्तारिवंशः ॥ १ ॥

| तत्र प्रजज्ञे हृदयालयेषु कृतस्थितिः पुण्यवतो जनस्य ।                                                                                          |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| वृत्तोज्ज्वलः कान्तिकलापपात्रं मुक्तामणिः श्रावक <b>सर्वदेवः</b> ॥ २ ॥                                                                        |    |
| अवदाता प्रमेवास्य तमःप्रसरवारिणः । महिमेति भुवि स्याता वभूव सहचारिणी ॥ ३ ॥                                                                    |    |
| ताभ्यां पुरस्कृतनयस्तनयोऽजनिष्ट निष्ठापरः परमसंयमिनां वरिष्ठः ।                                                                               |    |
| राजन्यमान्यमहिमा हिमपूरगाँरैः स्यातो गुणैर्जगति <b>संधु</b> लनामधेयः ॥ ४ ॥                                                                    | 5  |
| जाताऽस्य प्रेयसी मान्या सीमान्या रूपसम्पदः । पूर्णादेवीति सौभाग्यमसौ भाग्यं च विभ्रती ॥ ५ ॥                                                   |    |
| जातमपत्यचतुष्टयमाभ्यामभ्यस्तरास्तजिनधर्मम् । भुवनगुरुबिम्बपूजनक्वतादरं मन्दिरं नीतेः ॥ ६ ॥                                                    |    |
| पथमो <b>देह</b> डनामा देशालनामा सुतोऽपरस्तत्र । सोहिणि-पुन्निणिसंज्ञे पुत्र्यो पात्रं विनयरुक्ष्म्याः ॥ ७ ॥                                   |    |
| एपां मध्ये सहृदयहृदयो धार्मिकः आवकाणां मुख्यः श्रीमान् मथितकुमतो वर्चते देवालाख्यः।                                                           |    |
| यस्याजस्रं श्रवणपुटकैः सद्यशःक्षीरपूरं पायंपायं कथमपि जना नैव तृप्तिं भजन्ति ॥ ८ ॥                                                            | 10 |
| किञ्च—गाम्भीर्येण पयोनिधिर्धषणया वृन्दारकाणां गुरुस्तुङ्गत्वेन सुपर्वपर्वतपतेः सौम्येन शीतत्विपः ।                                            |    |
| सौन्दर्येण मनोभवस्य वित्तत्वेनोत्तराशाम्पतेर्योऽत्यन्तं प्रतिपन्थ्यपि त्रिजगतीमित्रं परं कीर्त्यते ॥ ९ ॥                                      |    |
| अन्यच —न्यायार्जितेन विभवेन भवान्तहेतोः स्वीयालयोचितःःः नयेन येन ।                                                                            |    |
| त्रैलोक्यकैरवविकाशशशक्कविम्बं विम्बं विधापितम <b>पश्चिमतीर्थभर्तुः</b> ॥ १० ॥                                                                 |    |
| शीलालक्कारवती स्थिरदेवी वल्लभाऽभवचास्य । रेमे यदीयमनसा मनागपि न तीर्थिकवचस्यु ॥ ११ ॥                                                          | 15 |
| अनयोः सञ्जातास्ते तनृरुहा वाहडादयः सदयाः । मारो हतिमारोहति विलोक्य कायश्रियं येषाम् ॥ १२ ॥                                                    |    |
| अन्यदा देशलः श्रुत्वा तथाविधगुरोगिरम् । पृष्टत्तश्चेतसा सार्धं समालोचियतुं चिरम् ॥ १३ ॥                                                       |    |
| तथाहि-अहो भ्रातश्चेतो गुणगणनिधे किन्तु भणसि क्षणं वार्त्तामेकां शृणु ननु मदीयामवहितम् ।                                                       |    |
| भवाम्भोधेर्मध्ये महति पततां हन्त भविनां विना जैनं धर्मं किमपि शरणं नास्ति नियतम् ॥ १४ ॥                                                       |    |
| ज्ञानादिमेदैः स पुनिस्तिभेदः प्ररूपितो यद्यपि पूज्यपादैः ।                                                                                    | 20 |
| स्रातव्य-हातव्य-विवेकहेतुस्तथापि विज्ञानममीपु मुख्यम् ॥ १५ ॥                                                                                  |    |
| मतिज्ञानादिभिभेदेस्तच प्रावाचि पञ्चधा । स्वान्यावभासकत्वेन श्चतज्ञानं परं परम् ॥ १६ ॥                                                         |    |
| हे मित्र किञ्चित्तदमुत्र भक्ति विधातुमिच्छामि धनव्ययेन ।                                                                                      |    |
| मनस्ततः प्राह विधेहि शोध्यं धर्मे न यसादुचितो विरुम्बः ॥ १७ ॥                                                                                 |    |
| इदं हि विभ्यद्धरिणीकटाक्षसहोदरं द्रव्यमुदाहरन्ति ।                                                                                            | 25 |
| अनेन चेन्निश्चलपुण्यराशिर्विः ते चारवणिज्यमेतत् ॥ १८॥                                                                                         |    |
| इत्थं निजेन मनसा मुनिनायकैश्च चक्रेश्वरेत्यभिषया प्रथितः पृथिव्याम् ।                                                                         |    |
| प्रोत्साहितः सपदि <b>देशाल</b> नामधेयो <b>मन्थान</b> लीलिखदम् <b>श्र</b> तुरः सटीकान् ॥ १९॥                                                   |    |
| प्रशस्तिः समाप्ता । ज्ञा० पुस्तकं श्री <b>यद्योदेवसूरीणां</b> श्री <b>श्रीप्रभसूरीणां</b> श्रे <b>० देवा</b> लपुत्र- <mark>यदाहड-सूलण-</mark> |    |
| रामदेव-आल्हण-श्रावकाणां ॥                                                                                                                     | 30 |

[ \* पुस्तकमिदं स्तम्भतीर्थस्थशान्तिनाथभाण्डागारे सुरक्षितमस्ति । इ० पीटर्सनरीपोर्ट पुस्तक १, पृ० ३६ । तत्रेयं प्रशस्तिनीस्ति । ]

10

15

20

## [३]

### श्रे॰ सिद्धश्रावकलेखित-भगवतीविशेषवृत्तिपुस्तकप्रशस्तिः।

[ लेखनकाल-११८७ विक्रमाध्य ]

ः स्वभुजविधापितसद्रव्यकारितानेकतीर्थकृद्धिपाः(बाः) । सद्धर्मनिरतमनसो जाताः पुत्रास्तयोश्चामी ॥ ४ ॥

प्रथमो बोढकसंज्ञो वीरडाख्यो द्वितीयकः । तृतीयो बतुडो नाम चतुर्थो द्वोणकाभिदः ॥ ५ ॥

तेषां च मध्ये जिनसाधुमक्तः श्रेष्ठी गरिष्ठः किल वीरङाख्यः । एतस्य भार्या धनदेविनान्नी बद्धादराम् जिनराजधर्मो ॥ ६ ॥ तयोश्य पुत्रः सरलखभावो जिनेशधर्मस्थिरचित्तदृतिः । कृपापरो दुःखितजंतुवर्मो सतां मतः पूजितपूजकश्च ॥ ७ ॥

येनाकारि मनोहररूपं श्रीवीरनाथतीर्थकृतः । सत्पित्तलामयमघध्वंसकरं श्रीसमवसरणम् ॥ ८ ॥ यो व्यधापयदिन्वमुत्तमं पापकर्म्मपटलक्षयक्षमम् । उत्तराध्ययनष्टृत्तिपुस्तकं ज्ञानभक्तिवशगः खमुक्तये ॥९॥ किंबहुना यः स्वं स्वं धर्म्मस्थानेष्वयोजयद् बहुशः । यश्चाजसंवंदनकगुणनसद्ध्यानरतिचितः ॥ १० ॥ श्रेष्ठी वरदेवास्यः समजिन स्रक्ष्मीरिति प्रिया तस्य । रुक्ष्मीः सौरेरिव हृदयहारिणी चारुरूपाल्या ॥ ११ ॥

तयोश्च पुत्रः समभूत्रसिद्धः सिद्धाभिधः पुण्यधनैकधामा । आदेयवाग् यो गुणिपक्षवर्ती वीरः कृतासी रतिकान्तरूपः ॥ १२ ॥ बद्धादरो यो जिनराजधर्म्मे यश्चोपचके जिनमंदिरेषु । यो रुव्धमर्व्यो(१)बुधिवत्सुमेधा यो राजलोकेऽतिमतो गुणैः सैः ॥ १३ ॥

इदप्रतिज्ञः प्रतिपन्नकार्ये दाक्षिण्यपाथोनिधिरस्तदोषः । दानाम्बुवर्षित्वपयोदकल्पः सदा सदाचारपरायणो यः ॥१४॥ भगिनी यस्य चांपूश्रीरासीचामृतदेविका । जिनमतिर्यशोराजी पाजूकांचा तथा परा ॥१५॥ यश्च दिधिपद्रपत्तनवास्तव्योऽपि प्रकथ्यते लोकैः । पूर्वनिवासापेक्षावशेन मङ्गाहडपुरीयः ॥१६॥ द्वे भार्ये तस्य संजाते पत्याज्ञारतमानसे । राजमत्यभिधानैका श्रियादेवी द्वितीयका ॥१७॥

वीरद्त्तांबसरणादयः सूनवो वीरिका-जसहिणिपभृतयः पुत्रिकाः । तस्य जाताः सदाचारिमार्गे रताः सर्वछोकीयचेतःप्रमोदावहाः ॥ १८॥

25 अथान्यदा सिद्धपिता स्वकीयं पर्यन्तमासन्नतरं प्रमत्य । परत्र पाथेयमतो जिष्टृक्षुः सिद्धाभिधं पुत्रमिदं जगाद ॥१९॥ मच्छ्रेयसे वत्स वरेण्यतीर्थयात्रासु संघे जिनराजिषणोः । विशेषतः पुस्तकलेखनेषु वित्तं नियोज्यं भवता यथेच्छम् ॥२०॥ अथासौ स्वर्गते ताते लक्षं प्रथस्य साधिकम् । पुस्तकेषु पवित्रेषु 'दृश्यासंस्थेष्वलीलिखत् ॥ २१ ॥ तत्थ गंथा सुयग्गडंगवित्ती ससुत्त-निज्जुत्ती । तहय उवासगदसियाइ-अंगसुत्ताणि वित्तीद ॥ २२ ॥ तह ओवाइयसुत्तं वित्तीं रायप्पसेणइयसुत्तं । तह कप्पसुत्तमासा चउत्थए पंचमे य पुणो ॥ २३ ॥ कप्पचुण्णी छद्दे दसवेयालियवित्तिसुत्तनिज्जुत्ती । उवएसमाल-भवभावणाण दो पुत्थया रम्मा ॥ २४ ॥ तह पंचासगवित्ती सुत्तं लिहियं च नवमयं एयं । पिंडविसुद्धी-वित्ती पदमगपंचासगस्स तहा ॥ २५ ॥

<sup>§</sup> आयानि श्रीणि पद्यानि केनचित् पश्चाद्विनाश्चितानि ।

<sup>ो</sup> प्रो॰ पीर्टर्सन नामधेयेन पण्डितेन स्रीय ५ रीपोर्टपुस्तके इत आरभ्य एवेथं प्रशस्तिः समुद्भता । ब्रष्टव्यम्-तस्पुस्तकम् , पृष्ठ० ५८ ।

10

चुनी जसदेवसूरिरइया तह रुहुयवीरचरियं च । रयणचूडकहा वि य दसमंभि य पोत्थमंभि फुडं ॥ २६ ॥ अन्यच सिद्धभायीपि राजमत्यभिधानिका । कथंचिह्विमावासौ तया चोचे निजो वरः ॥ २७ ॥ भगवतीपुत्तके रम्ये कार्ये मत्पुण्यहेतवे । तेन तद्वचनात्पूर्ण कारितं पुत्तकद्वयम् ॥ २८ ॥ एकत्र भगवतीसत्त्रं द्वितीये वृत्तिरुज्वरूण । लेखिता चारुवर्णाख्या मोक्षमार्गान्तरप्रपा ॥ २९ ॥

संवत्सरे मुँनिवसुर्धारवैरिसंख्ये, श्रीमत्यरेऽणहिल्पाटकनामधेये।
पृथ्वीं च शासित नृपे जयसिंहदेवे निष्पादितः प्रवरपुस्तकवर्ग एषः॥ ३०॥
श्रीद्वालि मद्वाभिधसूरि[शिष्य]श्रीवर्धमानम्भुपादपद्ये।
इंदिंदिराकारजुषां ततः श्रीचकेश्वराचार्यविशिष्टनामाम्॥ ३१॥
समर्पितः पुस्तकवर्ग एष निरंतरं शोधनवाचनाय।
इदं च तन्मध्यगतं सुवर्ण-सत्पुस्तकं राजित वाच्यमानम्॥ ३२॥
यावन्नभोंगणगताः शशिभानुतारा राजित लोकितिमिरं सततं क्षिपंत्यः।
यावद् ध्रवः सुरगिरिश्च चकास्ति तावत् श्रीपुस्तको विजयतामिह प्रत्यमानः॥ ३३॥

संवत् ११८७ कार्तिक सुदि २ लिखितं भगवतीविशेषष्टतिपुस्तकं श्रीचकेश्वर-सूरीणां श्रे० सिद्धश्रावकस्य ॥

[ \* पट्टनस्थसंघसत्कभाण्डागारे पुस्तकमिदं सुरक्षितं विद्यते । ]

15

## [8]

## वाजकश्रावकलेखित [ देवभद्राचार्यकृत ]-पार्श्वनाथचरित्रपुस्तकप्रशस्तिः।

[ लेखनकाल—११९९ विक्रमाध्य ]

॥—इति श्री**प्रसन्नचंद्र**सूरिपादसेवकश्री**देव भद्राचार्य**विरचितं श्रीपार्श्वनाथचरितं समाप्तं ॥ संवत् ११९९ अश्विनवदि ६ रवावचेहाशापछ्यां गौडान्वयकायस्थकविसेल्हणसूनुना पुस्तकं विछिगे- 20 नेदं लिस्यतेऽथ समाप्यते ॥ ॥ ॥

जरुधिवरुयवेरु।मेस्ररुगामिरु। कितिविपुरुशासः सद्गुणानां निवासः। विततविशदपर्वा संश्रितप्रीतिहेतुर्जितधरणिधरिद्धः पत्रशास्त्री विशासः॥ १

श्रीमान् प्राग्वाटवंशोऽस्ति तत्र मुक्ताफल्पमः । सद्भूपणं शुचिः श्रेष्ठी वकुलः समजायत ॥ २ चंचचार्विदुरोचिश्चयहरहसिताकारकीर्तिच्छटाभिः सप्पतिभिः समंताद्धवलितवसुधः शुद्धबुद्धेर्निधानम् । दिकांताकर्णपूरप्रतिमगुणगणः सज्जनानंददायी संतोषापारवारः करणरिपुबलं हेल्या यो जिगाय ॥ ३

शीलेन सीतेव जनीघरंजिका सीमाग्यसंगेन जिगाय पार्वतीम्।

या क्षांतियोगेन निरास कास्यपीं लक्ष्मीति जायास्य बमूव सा शुभा ॥ १

सूनुस्तस्याः समजिन सच्छायो विबुधजनमनोहारी । वेस्नुक इति विख्यातो नीरिनधेः पारिजात इव ॥ ५

सुविहितपदांभोजे सेवारतिर्मधुपाधिका सुजनकमलासंगे बुद्धिर्मरालकुलोज्ज्वला । अमृतमधुरा सारा वाणी सतां हृदयंगमा विमलमनसो यस्यावस्यं बमूव मनोहरा ॥ ६ चरणचंचुरसाधुकृतादरो गुणगृहं दमदानदयापरः ।

गुरुपदांबुरुहमणतिः सुधीस्तदनुजोऽजनि वाजकनामकः ॥ ७

25

30

|            | संद्वर्माभिरतिर्गुणैकवसितः संतोषपुप्यद्वृतिर्ज्ञानाभ्यासरतिर्गृहीतिवरितः सौजन्यवारांपितः ।<br>साधूपास्तिकृतादृतिर्गजगतिर्धीरः प्रसन्नाकृतिः कल्याणवतिर्निरस्तकुगतिः पाणिप्रणुन्नक्षतिः ॥ ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | वीरणागाभिधः पुत्रस्तृतीयः सुगुणास्पदम् । जाउकाह्य पितुर्जानिर्भगिन्येषां तु वेस्निका ॥ ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | या सीतेव कलंकचक्रविकलं शीलं दधाना सती जाता ख्यातिमती सतीति गुणिनां चेतश्चमत्कारिणी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5</b> . | कृत्याकृत्यविवेककारिधिषणा धर्मेकचिंतारतिः सज्जाया शितदेव्यभून्मतियुता सा वेस्नुकस्य प्रिया ॥ १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | चाहिणी वाजकस्याद्या पत्नी जाता द्वितीयका । शृंगारमतिराज्ञायां जिनेशस्य व्यवस्थिता ॥ ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | वाजकश्चितयामास सारसंवेगसंगतः । अन्यदा स्फटिकाकारे मानसे शुद्धधीर्यथा ॥ १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | कस्र्यांनमबरुमवृत्तपवनव्यावृत्तदीपांकुराकारा प्रीतिरनंगसंगिरुरुनाभूभंगुरा संगमाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | घर्मक्कांतमृगेंद्रवक्त्रकुहरव्यालोलजिह्वाचलं लावल्यं(ण्यं) ल्वलीदलामविलसिंद्विपुमं जीवितम् ॥ १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10         | शरदभसमाः सर्वे पदार्थाः सुखहेतवः । संत्रासोद्धांतसारंगीविलोचनचलं बलम् ॥ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | माद्यत्कुंजरकर्णतारुति रतिः · · · · · · · वामाडंबरति प्रभुत्वमबरुचितः शरन्मेघति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | •••शककारासनत्यनुकलं संध्याभ्ररागत्यहो तारुण्यं विषया धराधरधुनीवेगंति नृणां यतः ॥ १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | तस्मात्संसारवछीवरुयवि · · · · · · · · · · · ः क्षोभरंभामरुनमदकरुः कारुलीरुविजेता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | मोक्षस्रीसंगदृती सुगतिपथरतः संपदाह्वानमंत्रो ध्वस्ताहोपव्यपायो निखिलसुखखनिर्धर्म एवात्र कार्यः ॥ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15         | प्रभवति स च धर्मो ज्ञानतस्तच शुद्धं जिनवचनसरोजाज्ञायते सौरमं वा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | तदपि सततमेधाह्यसभावात्र क द्विरिच्य ॥ १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | ततश्च—कामोरुदात्रे विषयोरुतृप्णाच्छेदाय वन्यैः प्रति तन्यतेऽसौ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | संसारसत्रे भविनां जिनाज्ञाज्ञानामृतांभःसरसी विलेख्य ॥ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | विशेषतो युक्तं ज्ञानदानं · · · · ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20         | समस्तथरणीतलप्रथितकीर्तिकहोलिनीविनिर्गमकुलाचलो विमलकेवलालोकः ः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | ••••• विना ॥ १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | मोहध्वांतांग्रुमाली भववनगहनोत्सर्पिदावानलाभो मानामानागश्चंगप्रहतिहरिहयोद्दामहेतीयमानः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | स्वस्थानप्राप्तिवाहः क्षितिविततमहाकोपदावांबुवाहो दौर्गत्यभ्रंश · · · · · · · · · · · · खुः ॥ २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | प्रभवति कृतिनोत्र ज्ञानदानाभियोग इति मनसि निवेश्यालेखयामास शुद्धम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25         | रसिकहृदयचक्षुमेंदिहेतुः सुवर्ण्णं प्रकटितवरभावं पुस्तकं चित्रतुल्यम् ॥ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | वाजको वेह्नकस्योचैर्निजभातुर्दिवालयम् । गच्छता भणितस्तेन श्रेयसे ॥ २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | •••••••• ऋमुकतिलिकतो मालतीकुंदपुप्पैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | रम्यः कल्लोलमालाकरकमलतलैः शुक्तिमुक्ता विकीर्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | क्रीडन्नास्ते धरायां नृपतिशिशुरिव खःस्रवंतीपवाहो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 80         | यावत्तावन्मुनींद्रैः कुमतविदलनोऽघीयता ।। २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | श्रे० वउल् । लक्ष्मी भार्या । जाउका भगिनी । पुत्रा वेलक् वाजक् वीरणाग् । आद्यभार्या शिवादेवी द्वितीयभार्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •          | धृंगारमतिः । तत्पुत्रोऽस्त्याशादेवः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Sulfallity Land and the contraction of the contract |

[ एतत् पश्चादन्याक्षरैर्निझगता पंक्तिर्लिखता रुभ्यते ] प्राम्वाटवंशभूषण व्य० अणंता भार्या मद्स सुता माऊ । सुतौ च व्य० अभयपारुश्रवणस्य गृहीतदीक्षस्य स्वश्रेयोऽर्थे श्रुतज्ञानाराधनार्थं च । न्यायार्जितनिजद्रविणव्ययेन । तपागच्छगगनभास्करश्रीभट्टारक-प्रभुश्रीजयानंदस्रीणासुपदेशेन प्राकृतश्रीपार्श्वनाथचरित्रं गृहीतमस्ति ॥ संवत् १४४० वर्षे । मंगलमस्तु सर्वजगतः ॥

[ \* पट्टनस्थ-संघवीपाडासत्कभाण्डागारे पुस्तकमिदं सुरक्षितमस्ति । ]

## [4]

### राहडश्रावकलेखित [ देवचन्द्रसूरिकृत ]-शान्तिनाथचरित्रपुस्तकप्रशस्तिः।

### [ लेखनकाल-१२२७ विक्रमान्द ]

10

5

चलारोऽथ तयोः पुत्रा जाताः सर्वत्र विश्वताः । पोढको वीरङश्चान्यो वर्द्धनो द्रोणकस्तथा ॥ ३ कनकरुचिषित्तलामयिवं येः कारितं वरं शान्तेः । यत्पूज्यतेऽधुना द्रिधिपद्रे श्रीशान्तिजिनभवने ॥ १ पोढकश्रेष्ठिनस्तत्र ......देवी प्रियामवत् । त्रयः पुत्रास्तयोर्जाताः सद्गुणाढ्याः पटा इव ॥ ५ तत्राद्य आम्बुद्धाः एति द्वितीयश्चाम्बुवर्द्धनः । तृतीयः सज्जनानंददायिमूर्तिश्च सज्जनः ॥ ६ येनाकार्यत निर्मलोपलमयीं राकाशशांकपमां श्रीमत्पार्थसुपार्थतीर्थकरयोर्मूर्ति यशोवित्रजम् । प्रायः पूरयदौषयाचितशतान्याराधकप्राणिनां श्रीमद्वीरजिनेश्वरस्य भवने मद्वाह्यतारूये पुरे ॥ ७ पुत्रयौ च पोढकस्य द्वे आसिषातां महत्तरे । यशःश्रीति गणिन्यऽन्या शिवादेवीति विश्वता ॥ ८ महल्विछः सज्जनस्याथ प्रियाऽभूरप्रियवीसमा । यया .....पद्माभ्यां तोषिता मार्गणालयः ॥ ९

विश्वप्रसिद्धाः कमनीयरूपाः समीहिताः सर्वजनस्य कामम् । तयोः सुताः कामगुणा इवोचैः पंचाऽभवन् किं तु न साधुनिंद्याः ॥ १०

20

तत्राची धवलो नाम वीसलो देशलस्तथा। तुर्यो राहडनामा तु पंचमी बाहडो मतः॥ ११ धवलस्य भल्लणीति प्रियाऽऽसीद्य चैतयोः। वीरचंद्रः स्रुतो जातो देवचंद्रस्तथापरः॥ १२ विजयाजयराजाम्बसरणमुसास्तत्र वीरचंद्रस्ताः। जाता हि, देवचंद्रस्य देवराजः स्ताः प्रवरः॥१३ पुत्रिकैका सिरी जाता धवलस्य कलस्तरा। निरपत्यावभूतां च पुत्रौ वीसल-देशलौ ॥ १४ राहडस्य लघुम्राता बाहडोऽभूज्जनियः। भार्या जिनमितिश्चास्य पुत्रो जसङ्कम्तयोः॥ १५ 25 सज्जनस्य तथाऽभूतां द्वे सुते तत्र सांतिका। माता शुकादिपुत्राणां द्वितीया घांधिका पुनः॥ १६ अथ तत्र राहडो यो विशेषतः सोऽभवद्गुणी प्राज्ञः। सुजनिष्यः सुशीलः प्रियधर्मा सर्वदोदारः॥ १७

अपि च-सद्भद्रशालो मुनि नंदनाट्यः ससीमनस्यो न """"

माध्यस्थ्यभावं दधदुन्नतात्मा सुवर्णभाग् राजति मेरुवद् यः ॥ १८

तथा—पूजां करोति विधिना स्तवनं जिनानां साधून् स्तुते तदुदितं समयं शृणोति । दानं ददाति च करोति तपोऽपि शक्त्या शीलं च पालयित गेहिजनोचितं यः ॥ १९

तस्य प्रिया देमति नामधेया प्राप्ति । १० धर्मार्थिनी पात्रवितीर्णवित्ता नित्यं समाराधितभर्तृ नित्ता ॥ २०

80

### जैनपुस्तकप्रशस्तिसङ्ग्ह ।

6

|    | या नित्यशः सहजभूषणभूषितांगी रुज्ञानवद्यवसना शुचिशीलचेचा ।                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | जैनागमश्रवणकुंडरूमाक् मुवर्णालंकारमृच्छुभवचःकमुकाः वक्त्रा ॥ २१                              |
|    | चत्वारस्तनया बभृवुरनयोः संपन्नकोशोच्छ्या ः भ्यासपराः क्षमाभरधराः प्राप्तपतिष्ठाः कलौ ।       |
|    | सत्यागा गुरुविकमाः सुयशसः सचकसाराः प्रजाः पूज्याः सद्विनयाः सुनीतिसदनं संतो नरेंद्रा इव ॥ २२ |
| 5  | तत्राद्यक्षाहडो नाम बोहडिन्तु द्वितीयकः । आसडास्यस्तृतीयस्तु तुर्य आशाधरस्तथा ॥ २३           |
|    | पापारिप्रहतिसहाः सुबाणयुक्ताः सुवंशसंजाताः । अध्यारुद्धगुणा ये धनुर्छता इव विराजन्ते ॥ २४    |
|    | राहरुश्रेष्ठिनस्तत्र जाता वध्व इमा वराः। अश्वदेवी च मुंधी च मादू-तेजुय-राजुकाः॥ २५           |
|    | तथा—यद्गोधर-यद्गोधीर-यद्गाःकर्णादयोऽभवन्। पौत्राः पौत्र्यश्च घे ऊय-जासुकाद्या जयंतुकाः ॥ २६  |
|    | एवं कुटुंबयुक्तस्य राष्ट्रडस्य श्रावकस्य तस्याथ । बोहडिनामा पुत्रः पंचत्वमुपागतः सहसा ॥ २७   |
| 10 | अथ तद्वियोगविदुरः स राहडश्रावकः सा चिंतयति । हा धिग्धिक्संसारस्ररूपमतिनिंदितं विदुषाम् ॥ २८  |
|    | तथा हि — जीवितं यौवनं सद्वपुः संपदः सारसीमंतिनीसंगमः सज्जनाः ।                               |
|    | सर्वमित्यादिकं वस्तुजातं महामेघमध्यस्यविद्युक्तताचंचलम् ॥ २९                                 |
|    | अतो मनुष्येण विधेय एव चतुःमकारोऽपि जिनेंद्रधर्मः ।                                           |
|    | उशंति तत्रापि वसु प्रशस्यं सज्ज्ञानदानं सुनिकुंजरेंद्राः ॥ ३०                                |
| 15 | अतोऽहं ज्ञानदानं तत् करोमीति विचिंत्य सः । चरितं लेखयामास शान्तीर्विवं च कारितम् ॥ ३१        |
|    | स्तमुजोपात्तवित्तेन पूर्वे सत्पित्तलामयम् । गृहपूजोचितं स्फारं पुण्योपार्जनहेतवे ॥ ३२        |
|    | नृपतिगृहमिवो <del>ब</del> ैश्चंचदन्तःसुवर्ण्णे विहितरुचिरचित्रं चारुपत्रेण शोभि ।            |
|    | स्फुः कृतबहुजनमोदं पुस्तकं तचकास्ति ॥ ३३                                                     |
|    | संवच्छरे नगभुजार्क (१२२७) मिते नभस्ये मासे पुरेऽणहिलाटकनामधेये।                              |
| 20 | सुश्रावके कुमरपालनृपे च राज्यं कुर्वत्यिल्यत सुपुस्तकमेतदंग ॥ ३४                             |
|    | श्रीमरूपरमानंदाचार्यभ्यः श्रीयसःप्रभाचार्यः । १५                                             |
|    | यावन्नभःश्री जननीव तोषं पयोधरक्षीरभवं प्रजानाम् ।                                            |
|    | तनोति ताराभरणा सुपुष्पदन्ताऽस्तु तावद् भवि पुस्तकोऽयम् ॥ ३६                                  |
|    | श्रीचकेश्वरसूरेः श्रीपरमानंदसूरिभिः शिप्यैः । विहिता पशस्तिरेषा पर्यते पुस्तकस्यास्य ॥ ३७    |
| 25 | ॥ मंगलं महाश्रीः ॥                                                                           |
|    | [ *पट्टनस्थसंघवीपाडासत्कभाण्डागारे विद्यते पुस्तकमिदम् । ]                                   |
|    |                                                                                              |

## [६]

## रामदेवश्रावकलेखित [ नेमिचन्द्रसूरिविरचित ]-महावीरचरित्रपुस्तकप्रशस्तिः।

### [ लेखनकाल १३ शताब्दी ]

प्राच्यां वाटो जरुधिसुतया कारितः क्रीडनाय तन्नान्नैव प्रथमपुरुषो निर्मितोऽध्यक्षहेतोः।
तत्सन्तानप्रभवपुरुषेः श्रीमृतैः संयुतोऽयं प्राग्वाटास्यो भुवनविदितस्तेन वंशः समस्ति ॥ १
तस्मिन्नभूत्सुचरितः शुभवृत्तशाली श्रेष्ठी गुणकवसतिर्द्युतिमान्प्रसिद्धः।
मुक्तामणिप्रतिकृतेः श्रियमाततान त्रासादिदोषरहितः समृद्ध प्रतीतः॥ २

पत्नी सहडूकस्याभूच्छ्रेष्ठा गागीति संज्ञिता। सद्धर्मकर्मनिरता जिज्ञरे तनयास्तयोः ॥ ३ आद्योऽभ्न् मणिभद्राख्यः शालिभद्रस्ततो गुणी। तृतीयः सहलको नाम प्रिये तस्य बभ्वतुः ॥ ४ आद्या बाबी गुणाधारा तत्स्रतो बेल्लकाभिधः। सच्छीलाम्बरशालिनी पुत्री सेहिडिसंज्ञिता॥ ५ थिरमत्या द्वितीयायास्तनयाः पञ्च जिज्ञरे। आद्यौ धवल-बेलिगौ यशोधवलः कलाभृत्॥ ६ रामदेवोऽपि निःशेषकलासङ्केतमन्दिरम्। ब्रह्मदेवो यशोदेवः पुत्री वीरीति विश्रुता॥ ७ महौजा धवलसृतुरासदेवो विवेकवान्। बेलिगस्यापि सत्तनुरासचन्द्रः कलालयः॥ ८

इतश्च-

आसीचन्द्रकुले शशाक्षविमले स्रिगुंणानां निधिक्षेलोक्येऽभयदेवस्रिगुगुरुस्सिद्धान्तविश्रामभ्ः।
स्थानाक्षादिनवाक्षवृत्तिकरणपाप्तप्रसिद्धिर्भृशं येन स्तम्भनके जिनस्य विशदा सम्यक्पतिष्ठा कृता ॥ ९
तत्पट्टे हरिभद्रसूरिरुदभूत्रिश्शोषशास्त्रार्थावित्तिच्छिप्योऽजितिसिंहसूरिरुदभूत्रिस्सिक्षनाममणीः।
तिच्छप्योऽजित हेमसूरिगुरुगींतार्थचूडामणिस्तत्पादाम्बुजषद्पदो विजयते श्रीमनमहेन्द्रप्रभुः॥ १०
करिकणीस्थिरा रूक्ष्मीः प्राणास्तु क्षणनश्वराः। इत्यं व्याख्यां ततः श्रुत्वा श्रद्धासंविभमानसः॥ ११
यानपात्रं भवाम्भोधौ मज्जतां प्राणिनामिह। पततां दुर्गतौ कूपे रज्जुकरूपं हि पुस्तकम्॥ १२
इत्येवं मनसि ज्ञात्वा रामदेवेन लेखितम्। श्रीमहावीरचरित्तमात्मनः श्रेयसे मुदा॥ १३
मनोज्ञपत्रसंयुक्तं सदक्षरविराजितम्। भ्रवनचन्द्रगणये दत्तं सद्घक्तियोगतः॥ १४

[ \* पुस्तकमिदं पत्तननगरे खेतरवसतिपाडासत्क-उपाश्रयस्थभांडागारे विद्यते । ]

## [9]

### महामात्यवस्तुपालसुतजैत्रसिंहलेखितपुस्तिकाप्रशस्तिः।

### [ लेखनकाल १३ शताब्दी ]

प्राग्वाटान्वयमण्डनं समजनि श्रीचंडपो मण्डपः श्रीविश्रामकृते तदीयतनयश्चण्डप्रसादाभिधः। 20 सोमस्तत्मभवोऽभवत्कुवलयानन्दाय तस्यात्मभूराशाराज इति श्रुतः श्रुतरहस्तत्त्वावबोधे बुधः ॥ १ ॥ तज्जन्मा वस्तुपालः सचिवपतिरसौ सन्ततं धर्मकर्म्मालंकर्मीणैकबुद्धिर्विबुधजन[चम :]त्कारिचारित्रपात्रम् । प्राप्तः सङ्घाधिपत्वं दुरितविजयिनीं सूत्रयन् सङ्घयात्रां धर्म्भस्योज्ज्वस्यमाधात्कलिसमयमयं कालिमानं विलुप्य ॥ २ ॥ यस्यामजो मल्लदेव उतथ्य इव वाक्पतेः । उपेन्द्र इव चेन्द्रस्य तेजःपालोऽनुजः पुनः ॥ ३ ॥ चौटुक्यचन्द्रस्रुणप्रसादतनुजस्य वीरधवस्य । यो द्रेष्ठ राजधुरामेकधुरीणं विधाय निजमनुजम् ॥ १ ॥ 25 विभुता-विक्रम-विद्या-विद्ग्ध-वित्त-वितरण-विवेकैः । यः सप्तभिर्विकारैः कलितोऽपि बभार न विकारम् ॥ ५॥ अपि चाप्यायिता वापीप्रपाकूपसरोवरेः । पोषिता पोषधार्गार्र्जीर्णोद्धारेः समुद्धता ॥ ६ ॥ श्रिया प्रीतया निर्व्याजं पूजिता सङ्घपूजनैः । प्रशस्तिविस्तरस्तामैः सरखत्यापि संस्तुता ॥ ७ ॥ शौर्येणोर्जिस्ततां नीता स्फीता नव्योक्तिसूक्तिभिः । पीतार्थिसार्थसत्काँररुपकाँरैः पुरस्कृता ॥ ८ ॥ वासिता साधुवादेन तोरणैस्तुक्रतां गता । हैमस्रम्दामकुम्भेन्द्रमण्डपांचेश्च मण्डिता ॥ ९ ॥ 30 नित्यं शात्रुञ्जयाद्वी नवजिनसुवनोत्तुक्रशृक्षायजायद्वातव्याधृतधीतध्वजपटकपटाद्यस्य नर्नार्त्तं कीर्तिः । तस्येयं गेहरूक्मीविभवति ललतादेविनामी तदीयः पुत्रोऽयं जैत्रसिंहः स्फुरति जनमनःकन्दरामन्दिरेषु ॥ १० ॥ दृष्ट्वा वपुश्च वृत्तं च परस्परिवरोधिनी । विवदाते समं यस्मिन्मिथस्तारुण्य-वार्द्धके ॥ ११ ॥ २ जै० पु०

10

15

20

25

30

सोऽयं स्तृह्वदेवीकुक्षिभवस्य प्रतापिसंह्रस्य । तनयस्य श्रेयोऽर्थं व्यधापयत्पुस्तिकामेताम् ॥ १२ ॥ पुप्पदन्ताविमौ यावदीप्रौ ब्रह्माण्डमण्डपे । एषा सुपुस्तिका तावद्धर्मजागरकारणम् ॥ १३ ॥ [ \* एतत्प्रशस्तियुक्ता पुन्तिका पत्तननगरे वाडीपार्श्वनाथमन्दिरस्थे भाण्डागारे विद्यते । ]

## [2]

### सुषमिणीश्राविकालेखित-सटीकहैमानेकार्थसंग्रहपुस्तकप्रशस्तिः।

[ लेखनकाल १२८२ विकमान्द ]

सुदृढश्रेयोमूलः परार्ध्यशान्ताप्रपंचरोचिप्णुः । वंशोऽिस्त धक्केटानां फलभृदृषि न नश्वरप्रकृतिः ॥ १ ॥ तत्रासीत् पार्श्वनागास्यः श्राद्धः श्रद्धालुतानिधिः । तस्यांगजः सतां सुस्यो गोल्लः पोल्लासिकीर्तिभाक् ॥२॥ जिनद्क्तसूरिमुगुरोराज्ञां चूडामणीमिव प्रवराम् । विभरांचकार निजमूर्धि दलितदारिद्यमुद्रां यः ॥ ३ ॥ यः प्रातरेय रचयांचकार चिंतां सधर्मणां नृणाम् । म्लानानां निःस्वानां निजीषधाद्यैर्मिदृश्राद्धः ॥ ४ ॥

पुरे च यः श्रीमक्कोद्दनामिन क्षोणीपतेः सिंहबलस्य संमते । कांतं निशांतं नितरामचीकर**चंद्रप्रभ**स्योत्तमतुंगशृंगभृत् ॥ ५ ॥ तच शुचिरुचिरचरितेर्गुरुणा वादिद्विपंद्रकेसरिणा । जिनचंद्रसूरिगुरुणा मुदा प्रतिष्ठापयामास ॥ ६ ॥ तस्यासँश्यत्वारः पुत्राः प्रत्यन्तनिखिलमिथ्यात्वाः । सम्यत्तवाद् यचेतो न चलति सुरशिखरिशिखरिव ॥ ७ ॥

लक्ष्मीधरो लक्षितधर्मलक्ष्यः समुद्धरः सहुरुभक्तिदक्षः ।

नाम्ना मुणागः कृतभिक्तरागस्तथाऽिसगो बंधुरग्रुद्धबुद्धः ॥ ८॥ तत्रासिगस्य पुत्राख्ययोऽभवन् वीरपालनामाद्यः। आद्यापालः ग्रुभधीस्तार्तीयिको जयित [जय] पालः॥९ तेषामाद्यापालः साधुः श्राद्धः प्रवर्द्धितश्रद्धः । यः शेषामिव जिनपितसुगुरोराज्ञां वहित मूर्मा ॥ १०॥ देवगुरुकृत्यकुशलो गांभीर्यीदार्यधेर्यमुख्यगुणेः । रत्नालंकारेरिव नितरां यो भूषयांचके ॥ ११॥ कुलचंद्र-वीरदेवाल्य-पद्मदेवैः सुतैर्विहितसेवः । साधूनां साध्वीनां श्राद्धानां श्राविकाणां च ॥ १२॥ प्रचकारोपष्टंभं योऽशनवरपानवस्नपात्राद्यः । सुषमिणिनाम्नी भार्या श्रीलनिधिभ्राजते यस्य ॥ १३॥

प्रबुद्धा सज्ज्ञानप्रवितरणमत्यस्तकलुषं भवक्षारांभोधिप्रपतितज्ञनोत्तारतरिणम् ।
महामोहत्र्यूहत्र्यपनयनदक्षं क्षतभयं समस्तानां श्रीणां प्रभवमवदातोत्तमगुणम् ॥ १४ ॥
स्वर्गापवर्गसंसर्गकारणं पापवारणम् । कल्याणानां पराध्यानां निधानं ध्यानवर्द्धनम् ॥ १५ ॥
अभिधानकोदामेतदनेकार्थं ठिलेख भोः । हैष्टि-वर्सु-सूरेरसंख्ये विक्रमभूपवत्सरे ॥ १६ ॥
सुलेखकोऽत्र लावण्यसिंह्नामा प्रसिद्धिभक् । सदक्षरिवनिर्माता ब्राह्मणोऽयं प्रकीर्तितः ॥ १७ ॥

॥ शुभं भवतु लेखकपाठकयोः कल्याणमस्तु ॥

[ \* एतत्प्रशस्तियुक्तं पुस्तकं पत्तननगरे वाडीपार्श्वनाथसत्कभांडागारे सुरक्षितमस्ति । ]

## [ 9]

### हुंबडवंशीय-ईलकश्रावकलेखित—सवृत्तिकावश्यकसूत्रपुस्तकप्रशस्तिः । [ लेखनकाल ११९२ विक्रमान्य ]

॥ इति शिष्यहितायां प्रत्याख्यानविवरणं समाप्तं ॥ अ व्याख्यायाध्ययनिवदं न्यायाद्यदवाप्तमिह मया कुशलम् । शुद्धं प्रत्याख्यानं लभतां भव्यो जनस्तेन ॥

```
समाप्ता चेयं शिप्यहिता नामावस्यकटीका कृतिः शिताम्बराचार्यजिन भटनिगदानुसारिणो विधाधरकुलतिल-
काचार्यजिनदत्तशिष्यस्य धर्मतो याकिनीमहत्तरास्नोरल्पमतेराचार्यहरिभद्रस्य ॥
      यदिहोत्सूत्रमज्ञानात् व्याख्यातं तद् बहुश्रुतैः । क्षन्तव्यं कस्य संमोहङ्ख्यस्थस्य न जायते ॥
   यद्जितं विरचयता सुबोधां पुण्यं मयावश्यकशास्त्रटीकाम् । भवे भवे तेन ममैवमेव भ्याजिनोक्ते तु मते प्रयासः ॥
                    अन्यच संत्यज्य समस्तसत्त्वा मात्सर्यदुः लं भवबीजभूतम् ।
                                                                                                       5
                    सुखात्मकं मुक्तिपदावहं च सर्वत्र माध्यस्थ्यमवामुवंतु ॥
      नमो जगन्मंगलसंचयाय भगवते महावीराय धीमते । नमो मोहमहातिमिरभिदे नमो महावीरवर्द्धमानाय ॥
आन्तर्निःसीमदानोद्यतकृतिविलसत्कीर्त्तिकलोलिनीभिः स्वर्गगायाः प्रवाहैरिव विशद्मिदं संगमोत्कंठयेतः ।
                                                                                                       10
कालिंचेव प्रयांत्योपपरिहरिणया नीलरतांशुभिन्नच्छायांभःस्रोतसा यद्वलियमिषकं तीर्थभृतं विभाति ॥ १
              स्यातं हिरिण्यनगरं गुरु तत्र चित्रपत्रोपनिष्ठमुवयः सुतरम्यशासः ।
              सद्गोत्रजोऽनुपमपर्वविराजमानो वंशोऽस्ति हुंबडनृणां शुभवर्णशाली ॥ २
              तत्र खवित्तसुखतीकृतजंतुजातः कल्याणसंभृततया धनदायमानः ।
              श्रेष्ठ्यंबक: सुहृदभूत्र परंहरस्य मित्रं तथापि परमं स महेश्वराणाम् ॥ ३
                                                                                                       15
       अदक्षिणाशाऽपूर्वाशा न पराशा मनोमुदे । उत्तरेवोत्तमा भार्या तस्य नाढीति विश्वता ॥ ४
       नलकूवर इव पुत्रः प्रेयान्वेश्रमणपितृपरमभक्तः । जज्ञे Sश्वनागनामा तस्या वित्तोपयोगपरः ॥ ५
       संपूर्णा च यशोदेवी राकानुमतिसंनिभे । चंद्रस्थेवास्य कान्ते द्वे प्रकाशे शुद्धपक्षतः ॥ ६
              संपूर्णायाः सहः .... वांछिततरं दानं वा ... तमं वाक् सुमानाम् ।
              पुत्रो जज्ञे ज्ञानविज्ञानशाली शालीनात्मा सर्वदेवाभिधानः ॥ ७
       यद्गोदेव्या यशोदायी कृत्यजातपरायणः । वीरनामाऽभवत्तस्य संजाती द्वी सुतोत्तमा ॥ ८
                                                                                                       20
       सम्यग्बोधसुराचलेन मथिते मिथ्याखबंधा .....यो चंद्रामृतसोपरी मदविषा वेगानभिज्ञापरम् ।
       सींदर्येण च यो: .... कृताः ॥ ९
       केनासौ मदनस्तृतीयनयनज्वास्नकरापे हुतः किं त्रृत त्रिपुरान्तकेन ननु सोप्याज्ञाति .....।
       पीयृषं ..... इत्थं .... यद् ... यद् पुत्रच्छलतश्चकार स पुनः पंचपकारं वपुः ॥ १०
       ते चामी धनदेवो वट ईलाकश्च केल्हणः खदिरः। पंचापि पंचवाणानुकारिरूपा अपि सुशीलाः॥ ११ 25
              ये च क्रीडासदनमनस्वे .....धा भरणं निभृते मूर्तिमान् पुण्यपुंजः ।
              धन्यं धाम प्रणयिपरमाल्हादवृद्धेः समृद्धेर्बुद्धेः सिद्धेः शरणमरणिर्ध्यानवन्हेः शुभस्य ॥ १२
       भगिनी तेषां सादीत शीलसौंदर्य ..... धते । कुलटा-कुरूपाणामपि संवेगयतीव चेतांसि ॥ १३
    धनदेवप्रसुखाणां लक्ष्मीः सीता च रुरिमणी धान्धी । भार्या यद्योमतिश्च कमेण जाता महासत्यः ॥ १४
       याः कामधेनुप्रतिमा ............................... । लीलाललामां अपि नत्र्यं(:)संवेगरंगांगणबद्धनृताः ॥ १५
                                                                                                       30
                     लक्ष्म्याः पुत्री झल्ला सलक्षणा, नंदनाश्च सीतायाः ।
                     आभूध पार्श्वनागध संतुकधेति शान्तहदः॥ १६
       भागिनेयोऽश्वदेचोऽभूदेवतातिथिपूजकः । पुत्र्योऽपि तादृश्यस्तिसञ्चामी राज्यस्य मोहिनी ॥ १७
```

घंधिकायाः पुनः पुत्री पूर्णिका शीलशालिनी । सर्वदेवो यशोमत्याश्रः ।। १८

15

20

25

80

इति सकलकुटुंबज्ञातिपीयूषपात्रं जिनपतियतिपूजादानदत्तावधानः ।
अकृत सुकृतिरत्तं पातरन्येद्यु चिंतां सुगुरुगदितवाक्याद् ईलकः श्रावको यः ॥ १९ इह हि जगति संपत् पंककाकारसारा रतिरिप मदमत्तप्रेयसीभूविलोला ।
लिलतमिप वधूनां ध्वंसिवंतुश्च(१) बंधस्तदिह शरणमेकं धर्मिमत्रं पवित्रम् ॥ २० सोऽनेकधा यद्यपि वादिमुख्यैनिंगद्यते मुक्तिकृते मुनींद्रैः ।
तथापि तं दिवर्ज्ञितान्य ॥ २१ अतो विवेकैकविवृद्धिहेतुरावद्यकं यद्विधमप्यलेखि ।
श्रेयःकृते स्वस्य तद्गीलकेन कुटुंबमालोच्य विवेकभाजा ॥ २२

इतश्च-

10 श्रीचंद्रगच्छे समभूत् ''' भमें घोषः । श्रीवर्द्धमानो मुनिपो ''' मेन प्रार्थितः मुदा यः ॥ २३

पट्टे तदीये निजबुद्धियोगात् निवित तत्रैदशसूरिबोधः (१) । शुद्धांतरात्मा गुणरत्नमूरिः श्रीमान् श्रुतो ..... भुवि देवसूरिः ॥ २४

•••••••भूव•••••नूतिलकः । संसारांबुधिसेतुः केतुः साक्षादेवंगस्य (१) ॥ २५

श्रीयशश्चंद्रसूरेस्तु तत्पदस्थस्य पुस्तकम् । पठनायेल्लकश्चाद्वपुंगवेन समर्पितम् ॥ २६

जीवाजीवादिवस्तुव्यतिकरल्हरीभंगसंगाभिरामः

कारुण्यं सप्तवाहस्रवशमित(१) भवा सत्यसंतोषसंपत् । यावत् सिद्धान्तसिंधुर्जयति जिनपतेः स्यात्पदोदात्तनक-

स्तावद् भूयाद् बुधानामयमपि रतये पुस्तकः पठ्यमानः ॥ २७ संवत् ११९२ वर्षे ......पुस्तकं सिंधुराजेन लिखितं इति ॥ शुभं भवतु ॥

[ \* पुस्तकमिदं सुरक्षितमस्ति पट्टनस्थ-संघवीपाडासत्कभाण्डागारे । ]

## [ 80]

### प्राग्वाटवंशीयसूहडादेवीश्राविकालेखित-पर्युषणाकल्पपुस्तिकाप्रशस्तिः।

[लेखनसमयो नोल्लिखितः; परं वर्णनानुसारतः १३ शताब्दी अनुमीयते ।]
वंशः प्राग्वाटनामास्ति सर्ववंशिशोमणिः । यो जातश्चित्रमाधारो महतामपि भूभृताम् ॥ १
तत्राभूद् भरतो नामा पुरुषः पुण्यपूरितः । सदाचाराध्वपाथयो धौरेयो धर्मधारिणाम् ॥ २
स्रुतस्त्रस्य यशोनागो गुणानां जन्ममंदिरम् । यशोभिर्भृतमूमागः सुमगो वामचक्षुषाम् ॥ ३
पद्मसिहः सुतो जातस्तस्य सिंहपराक्रमी । येन भूपाज्ञया प्राप्तं पदं श्रीकरणादिषु ॥ ४
जञ्जे तिहुणवेचीति पत्नी तस्य शुमाशया । यया पितुश्च मर्तुश्च गुणैवंशो विमूषितः ॥ ५
तयोः क्रमेण चत्वारस्तनयाः पुण्यशालिनः । आसन् धार्मिकधौरेयाः सुशीले हे च पुत्रिके ॥ ६
तेषामाधो यशोराज आशराजस्तातेऽपरः । तृतीयः सोमराजास्यश्चर्यो राणकाद्यः ॥ ७
सोदुकेत्यास्थ्या ज्येष्ठा कनिष्ठा मोहिणिराद्या । धर्मेण निर्मये शुद्धे सोदुकाहृदये पदम् ॥ ८
महाव्यापारनिष्ठस्य यशोराजस्य वस्त्रमा । जञ्जे सृह्ववेचीति सतीसीमंतमौक्तिकम् ॥ ९
तयोराधः सुतः पृथ्वीसिंहास्योऽभृत् कलान्द्रिः । परः प्रस्काद्यो नामा विजयी पुत्रिके उमे ॥ १०

तन्मध्यात् पेथुकास्त्येकाऽपराऽभूनामसज्जनी । प्रल्हादनप्रियतमा माधलाऽस्ति विवेकिनी ॥ ११ देवसिंहः सोमसिंहः सुतौ द्वौ तिष्ठतस्तयोः । पद्मला सद्मला राणी तिस्रस्तिष्ठंति पुत्रिकाः ॥ १२ पेशका चंपलादेवीं नरसिंहं महामनाः । आसलस्य भिया पुण्यं हरिपालमजीजनत् ॥ १३ सुता राजलदेवीति चंपलायाः पतिवता । सकीयमातृशोकार्तिसंहारपरमौषधिः ॥ १४ वक्षमा नरसिंहस्य नायकिदेविनामिका । तत्सुता गौरदेवीति मातृवद्धर्मानिर्मला ॥ १५ 5 विनीता हरिपालस्य माल्हणिर्नामगेहिनी । नंदना जनितास्ताभ्यां चत्वारो रम्यमूर्तयः ॥ १६ जगितसहस्य दयिता सज्जना तनयत्रयम् । प्रसूते सा सुतां चैकां शीलालंकारडम्बराम् ॥ १७ ज्येष्टस्तिहणसिंहास्यः पूर्णिसिंहाभिघोऽपरः । तृतीयो नरदेवोऽथ तनया तेजलाइया ॥ १८ आस्ते तिहुणसिंहस्य रुक्मिणीनाम बल्लमा । तयोर्लवणसिंहोऽस्ति सुतः सुता च लक्षमा ॥ १९ रंगात् कद्वकराजेन मोहिणिः पर्यणीयत । चत्वारो नंदनास्ताभ्यां जनिता जनरंजनाः ॥ २० 10 पुत्रयो शीलपवित्रे च मूर्ती द्वे धर्मयोरिव । पूर्णदेवी तयोराद्या वयजेत्यपरा मता ॥ २१ धौरेयः सोहियो नाम सहजाकामिधोऽपरः । तृतीयो रक्षपालोऽभृदमृतपाल इत्यथ ॥ २२ सोहियस पिया ज्येष्ठा ललितादेविसंज्ञिता । तसुता प्रीमलादेवी जैत्रसिंहस्य वहामा ॥ २३ ताभ्यां जाती कलावंती सुती द्वी धर्मनिर्मली । परोपकारसामर्षी धारावर्षीऽप्रजोऽभवत् ॥ २४ द्वितीयो मछुदेबोऽस्ति कुलालंकारकौस्तुभः । तत्मिया गौरदेवीति श्रश्रुश्रुश्रणोद्यता ॥ २५ 15 सोहियस्य द्वितीयास्ति दीत्रुकेत्याख्यया प्रिया । गुरुत्त्रगुणगंमीरा पतिभक्तिपवित्रिता ॥ २६ तयोरासीत्युतो भीमसिंहनामामजः सुधीः । महत्त्वसत्त्वमुख्यानां गुणानां जन्मभूमिका ॥ २७ परः प्रतापसिंहोऽस्ति गुरूणां भारहारकः । नाम्ना चाहिणिदेवीति प्रिया तस्यास्ति पावना ॥ २८ पुत्र्यो द्वे सोहियस्याथ शिल्वकाकुक्षिसंभवे । जाते जात्यमहारत्वतेजोनिर्मलमानसे ॥ २९ नालदेवी तयोर्मध्यादाचा दानविशारदा । परा कील्हणदेव्याख्या साक्षादिव सरखती ॥ ३० 20 आसीत् सुहागदेवीति सहजाकस्य वहामा । तयोमील्हणदेवीति सुताऽस्ति शीलशालिनी ॥ ३१ विरक्तोऽसृतपालोऽथ सर्वान् संबोध्य मातुलान् । गच्छे श्रीमलधारीणां वतं जमाह साम्रहः ॥ ३२ सोमराजस्य वर्ति (व्रति ?)त्वं धर्मसीमासमन्वितम् । न केषामुपकाराय जातं वात्सल्यवारिधेः ॥ ३३ सुसाधोः कुलचन्द्रस्य विख्यातव्यवहारिणः । सुता जासलदेव्याश्च जैनधर्मेण वासिता ॥ ३४ नामा राजलदेवीति राणकस्य पियाऽभवत् । यस्यां सत्यां गृहे भर्तुः क्केशलेशोऽपि नाजनि ॥ ३५ 25 तयोः संग्रामासिंहास्यः सुतो जातोऽस्ति विश्वतः । श्रियोपकुर्वता येन निजानां जगृहे मनः ॥ ३६ युताऽभयकुमारस्य सलक्षणांगसंभवा । सुहृङादेविरस्यास्ति प्रिया दानदयाप्रिया ॥ ३७ तदीयो हर्षराजोऽस्ति पुत्रस्वगोत्रपावनः । मातापित्रोः समादेशं यो न कुत्रापि रुंघते ॥ ३८ हर्षराजेन रागेण लखमादेविसंज्ञिका। परिणीता विनीतात्मा सतीव्रतविमृषिता॥ ३९ गौरदेवीति नामास्ति कनिष्ठाऽस्य सहोदरा । पीयूषप्रायवचनैर्माननीया मनीषिणाम् ॥ ४० 30 सुत[:] संग्रामसिंहस्य सुहडादेविसंभवः । नामा कटकराजोऽस्ति द्वितीयो नयनामृतम् ॥ ४१ श्रीमलघारिस्रीणां हितामाकर्ण्य देशनाम् । श्रेयसे स्तृष्टडादेञ्या सिद्धान्तातीव भक्तया ॥ ४२ भर्तुः संग्रामसिहस्य साहाय्याद् विशदाक्षरैः । पुण्या पर्युषणाकल्पपुस्तिका लेखिता नवा ॥ ४३ स्वामिनां शृज्वतां व्याख्याकारिणां पुण्यसंचयम् । वर्द्धयंती सदा सर्वैराचंद्रं वाच्यतामसौ ॥ ४४ ॥ मंगलमस्तु ॥ 35

[ \* पुस्तकमिदं पष्टनखसंघसत्कमाण्डागारे विद्यते । ]

10

15

20

25

80

## [ ११ ]

# पश्चीपालवं इयश्रीपाललेखित [हेमचन्द्रीय] अजितनाथादिचरित्रपुस्तकप्रशस्तिः।

तन्वाना स्वकलाकलापमिषकं वर्यार्जवालंकृतं लक्ष्मीर्वशनटीव यं श्रितवती मेंसद्गुणाध्यासितम् ।
रंगान्नोत्तरणाभिलाषमकरोद् व्यावर्ण्यतामागता प्रष्टीपालः इति प्रसिद्धमिहमा वंशोऽस्ति सोऽयं सुवि ॥ १ वंशेऽभवतत्र सोही मुक्तात्मा श्रावकामणीः । स्निद्धन्महामहातेजा अजाड्योऽपि सुशीतलः ॥ २ तस्योदा सुगुणैः पौदा शुभधीः सुहवाभिधा । पासणागस्तयोः पुत्र एक एव गुणैरिष ॥ ३ प्रतिरिनाभी भार्या तस्याभुद्धमकार्यकृत् । तयोः पुत्रत्रयं पुत्रीद्वयं चाद्वंद्वमानसम् ॥ ४ तदादिमः साजणनामधेयः समुल्लसिन्नमेलभागधेयः । सत्यं च शौचं कलिराजमीतं हृद्धुर्गमाशिश्रयदाशु यस्य ॥ ५ धेर्येणाद्भुतराणकप्रतिकृतिर्जञ्चे ततो राणको दिक्चकं परिपृरयन् श्रुचियशोनिःश्वासदानोदयात् । योऽसाध्यत्यरलोकमाशु हृदये श्रीवीरनाम सरन् सद्धमेण गुणान्वितेन विशिखारोपेण सत्त्वोत्कटः ॥ ६ मोहादित्रयसंहर्ता तृतीय आहडोऽभवत् । जिनधर्मरक्तचेता जेता दुःकर्मजालस्य ॥ ७ आद्या तयोरद्भुतधर्मधाम पद्मी द्वितीया जसलं च नामी । दानादिधम्मांबुनिषेकयोगैरात्मा यकाभ्यां विमलोऽभ्यधायि ॥ ८

सहजमितः सज्जनस्याभूयत्नी पतिवता । तत्पुत्री रतधा नामा मुतौ मोहण-साल्हणौ ॥ ९ आहडस्याथ भार्याभू बांदू श्रंद्रकलोज्वला । पंचापत्यानि तयोः कमादिमानीह जातानि ॥ १० तेषां आशाभिधो ज्येष्ठ आशादेवीति तिलया । तयोर्वभूव सगुणा जैत्रसिंहादिसंतितः ॥ ११ अद्वितीयो द्वितीयोऽपि श्रीपाल इति विश्वतः । तत्पत्नी वील्हुका नामा पुत्रो वील्हाभिधः सुधीः ॥१२ तृतीयो धांधको नामा कलत्रं तस्य किमणी । लक्ष्मीप्रियः पद्मसिंहस्तुर्यो रत्नावपत्यकः ॥ १३ पुत्री च जज्ञे ललतूर्ललसा धर्मकर्मणि । वास्तूश्चास्यांगजा जाता वतान्मद्नसुन्द्रि ॥ १४ कर्पूरी च तथा पद्मसिंहजा भावसुन्द्री । कीर्तिश्रीगणिनीपादौ द्वाभ्यामाराधितौ मुदा ॥ १५ न्यायोपात्तस्य वित्तस्य फलं धर्मनियोजनम् । अनर्ध्यस्य रत्न[स्य यथा ]िकरीटकादिषु ॥ १६

परोपकाराच परो न कश्चिदत्रास्ति धर्मो सुवनत्रयेऽपि ।
[सोऽपि] श्रुतात्तच सुपुत्त[क]सं व्याख्यायमानं दुरितावसानम् ॥ १७
श्रीमत्कुलप्रभगुरोराकण्यैवं विद्युद्धमुपदेशम् । मोहादिकदनकालः श्रीपालो धर्मसुविशालः ॥ १८
दुःमतिकारौ पितराविति च ज्ञात्वा पितुः सुकृतहेतोः । अजितादि-शीतलांतं सुपुत्तकं लेखयामास ॥ १९
—चतुर्भिः कलापकम् ।

त्र्यग्रत्रयोदशकातेषु [गतेषु !] सत्सु श्रीविक्रमाद् विधियुतं सुधियां च तेन । व्याख्यापितं च सुकुलप्रभसूरिपष्टलक्ष्मीविशेषकनरेश्वरसूरिपार्श्वात् ॥ २० यावत्तारकचकपर्धरधरो दिक्कंभिशैद्धषवान् मेरुश्चारुनटः प्रताडयति तज्ज्योत्क्वालतातंतुभिः । वध्वा व्योममृदंगकं रविशशिपोद्यसुटद्वंद्वकं तावनंदतु पुस्तकोऽयमसकृद् व्याख्यायमानो बुधैः ॥ २१ संवत् १३०३ वर्षे कार्तिकशुद्धि १० रवावदेह श्रीभृगुक्तच्छे ठ० समुधरेण पुस्तकं लिखितमिति ॥॥॥

[ \* पट्टनस्थसंघवीपाडासत्कभाण्डागारे विद्यते पुस्तकमिदम् । ]

15

20

25

30

# [ १२ ]

## ओशवालवंशीयपद्मश्रीश्राविकालेखितपञ्चमीकथापुस्तिकाप्रशस्तिः।

[लेखनकाल १३१३ विकमान्द]

संवत् १३१३ वर्षे चैत्रशुदि ८ रवी महाराजाधिराजश्रीवीसलदेवकल्याणविजयिराज्ये तित्रयुक्त-श्रीनागडमहामात्ये समस्तव्यापारान् परिपंथयतीत्येवं काले प्रवर्तमाने प्रल्हादनपुरे ... जिनसुंदरिगणिन्या 5 ज्ञानपंचमीपुस्तिका लिखापिता ॥ ॥

शास्तासहस्रमिहते वंशेऽस्मिनोशावालसाध्नाम् । आसीद् वीरकनामा वालिणिहृदयाधिदैवतं घीमान् ॥ १ श्रीमानाम्रकुमारो मारतनुः श्रीकुमारनामा च। जसद्-शालिकसंश्ची तत्तनयाः पूर्णचंद्र इति पंच ॥ २ भगिनी विनयाचारशालिनी गुणमालिनी । पुण्यश्रीरभवतेषामिंद्रियाणां सुधीरिव ॥ ३ लाली शालीनविनया श्रीकुमारहृदीधरी । असूत सूतमन्यूनवसुदं बहुद्राभिधम् ॥ ४

आम्बो धनाम्बसावथ जेसल-गुणदावस्त विजयमितः। तद्भार्या त्वथ केल्हीं राजीं च सरस्वतीं ससोमलताम्॥ ५

पद्मश्रीरिति निरुछक्चिरिता दुरितोज्झिता । द्वितीया बहुद्दाकस्य प्रियाऽसूत सुतानिमान् ॥ ६ वाहडं चाहडं चाम्रदेव साः लसंज्ञको । गांगदेवं तथा जात्वं तनयां विनयानताम् ॥ ७

पद्मश्रीश्वलतां स्वकीयवयसां विज्ञाय वाक्येर्गुरोः
पुण्यश्रीमनिशं समृद्धिमिकं नेतुं विसर्पन्मितः ।
न ज्ञा[ना]मृतपानतोऽस्त्यधिकमित्याधाय चित्ते मुहुः
सद्धर्णाविलशालिकाः वती यत्पंचमीपुस्तकम् ॥ ८

इदं लिलतसुंदर्ये गणिन्ये गुणशालिनी । सचिरित्रपवित्राये सा ददौ सम्मदोदयात् ॥ ९

[ \* पट्टनस्थसंघवीपाडासत्कभाण्डागारे स्थितमिदं पुस्तकम् ]

[ १३ ]

### प्राग्वाटवंशीयश्रे० सेवाकलेखित-परिशिष्टपर्वपुस्तकप्रशस्तिः।

[ लेखनकाल १३२९ विक्रमान्द ]

\*\*\* संपूर्ण चेदं परिशिष्टपर्वम् ॥ ७ ॥

ॐ ॥ दुष्टाष्टकर्मेमजयावदातः साक्षात्तपःसिंह इवांकदंभात् । सुखामिभक्त्या वरिवस्पति स्म पादाम्बुजं यस्य मुदे स वीरः ॥ १ इतश्चास्ति धरापीठे त्रामो """मिधः । विधिपक्षविधुक्षीरनीरिधः पुण्यशेविधः ॥ २ प्राग्वाटवंशा उदितोदितवंशधुर्यः स्वाच्यः स तत्र भवति स्म सुखेन यत्र । वंश्येः स्थिते """ते सुरश्रीः किं दन्नतामनुपमस्य न तस्य विद्यः ॥ ३

आसीत् शुभंकरस्तत्र पुराणः पुरुषः पुरा । सेवाभिषश्च तत्सूनुस्तत्पुत्रश्च यशोधनः ॥ ४ उद्धरण-सत्यदेवी श्रीमरुयप्रभिषृतुमदेवश्च । बाह्न नामा तुर्यो लीलाकस्तत्सुताः पंच ॥ ५

10

15

20

मिथ्याभाववसुंधराधरचरत्यक्षच्छिदा सःपते-बीद्रकस्य युतास्रयस्त्रिभुवनारुंकारभूतास्ततः । संजाता जनपावना भुवि मस्त्सिंधोः प्रवाहा इव साक्षाद् दाइड-लाडणी सलपमी किं वा पुमर्था इव ॥ ६ ल्पमिणि-सुपमिणि-जसहिणि-जेहिसंज्ञाः सुताश्चतस्रथ ।

संजाताः सुपिवत्राः श्रुतयः किसु वेधसो नैताः ॥ ७

नामतः सिरियादेवी दाहडस्याजनि प्रिया । सिद्धांतिविधिना तेपे योपधानाभिधं तपः ॥ ८ सोलाको बासलः श्रीमन्मदनप्रभसूरयः । वीरूकश्च तत्पुत्राः चत्वारः सागरा इव ॥ ९ साउंनामी च पुत्र्यासीत् सोलाकस्य तत्पुनः । प्रिया प्रियंवदा शांता रुक्ष्मश्रीलक्षणाजनि ॥ १०

सद्धर्मद्ववनीव पंच तनयान् कुन्तीव सा पांडवान् प्रवज्येव महाव्रतानि वसुधा मेरूनिवाजीजनत् । आचांबूंदयचंद्रसूरितनयौ चांदाक-रस्रौ ततः

बाल्हाकश्च तथा ..... स्तदनु सा घाल्ही च पुत्रीद्वयम् ॥ ११ •••••••••••••ि एतत्पद्यं विनष्टमत्र ] •••••••••••••••••••। १२

तत्पुत्रः पासवीराख्यः बाहडइछाहडस्तथा। वाल्ही च दिवतिणिश्चैव वस्तिणिश्च सुतास्तथा ॥ १३ चांदाकस्य मुतौ जातौ पुष्पदंताविवोज्ज्वलौ । पूर्णदेवस्तयोराचः पार्श्वचंद्रो द्वितीयकः ॥ १४

सीलू-नाउलि-देउलि-मणकुलियुल्याः सुताश्चतस्य । नाउरात्तचरित्रा जिनसुंद्रिनामिका साध्वी ॥ १५

पूर्णदेवस्य कांताऽभृत् पुण्यश्रीरिति संज्ञ्या । तत्सुतः सद्वती विद्वान् गणिद्धेनकुमारकः ॥ १६ चंदनबाला च संजाता गणिनी तत्सुता तथा । रब्रुसुतः पाहुलास्यस्तत्पत्नी च जिल्ला ॥ पुत्रः कुमारपालश्च महीपालश्च तथा परः ॥ १७

बाल्हाकस्य सुतः साधुमामणीर्मुनिकुंजरः । नामा ललितकीर्तिश्च सतां पापतमोपहः ॥ १८ बाहडस्य च सत्पत्नी नाम्ना जज्ञे वसुंधरिः। तत्सुतो गुणचंद्राख्यः सुता गांगी च विश्रुता ॥ १९ क्रिमणी कुलचंद्रस्य नामा कांताऽभवत्सती । छाह्रडस्य च भार्याभूनामा पुण्यमती सती ॥ २० धांधाकसत्युतो जातः पुत्र्यौ चांपल-पाल्हुके । तत्पत्नी माल्हणिरिति पुत्रो झांझणनामकः ॥ २१ श्रेष्ठिनः पासवीरस्य नामा सुरवमितः प्रिया । यदुणैर्निमेलैश्चित्रं निःशेषो रंजितो जनः ॥ २२

सेवाभिधानस्तनयस्तदीय आद्यो द्वितीयो हरिचंद्रनामा । श्रेयान् गुणैः श्रीजयदेवसूरि भीलाकनामा च सुतस्तुरीयः ॥ २३

स्टब्ही-खींबणिनाझ्यौ पुत्र्यौ जाते महासत्यौ । सेवाकस्य समजनि पाल्हणदेवीति सत्पत्नी ॥ २४ भोलाकस्य च दियता जाल्हणदेवीति विश्वता [ लोके ] । एतद्धर्मकुटुंचं संजातं पासवीरस्य ॥ २५

·····[ अत्र मूलादर्शे पत्रस्य द्वितीयं पार्श्वे सर्वमिप विगताक्षरं सञ्जातं ततः २६ पद्यादारभ्य ३३ पर्यन्तानि पद्यानि विनष्टानि ] .....

•••••वसना चंद्रार्कसकुंडला प्रेंसँस्तारकमालिकावलयितं प्रोत्तम्य मेहं करम् । यावनृत्यति तावदत्र जयतात् स्रश्रेयसे लेखितं सेवाकेन सुपुस्तकं मुनिजनैस्तद्वाच्यमानं चिरम् ॥ ३४

25

80

श्रीविक्रमार्केन्टपतेः समयादतीते पेंसत् श्रयोद्दादाते शरदामन्ते ।
एकोनिर्श्रदाति शुचौ लिसितं दशम्यां संघाय पुस्तकमिदं पददातु भद्रम् ॥ ३५
सं० १३२९ वर्षे श्रावणसुदि ८ वरदेवपुत्रलेसकनरदेवेन लिसितं । परिशिष्टपर्वपुस्तिका समाप्ता ॥
[ \* पुस्तकमिदं पट्टनस्थसंघवीपाडासत्कभाण्डागारे विद्यमानमस्ति । ]

[ 38 ]

## श्रीमालवंशीय-श्रे०तेजःपाल-लेखित-पर्युषणाकल्प-पुस्तिकाप्रशस्तिः\*।

[लेखनकाल १३३० विक्रमान्द]

पायाद्वः पूर्वतीर्थस्य शिखाली श्रोत्रयोरघः । दग्धाष्टकर्मकक्षस्य धृमलेखेव लक्ष्यते ॥ १ भूयात्सदुभाविनां भूरि भग्नसंसारविश्रमः । स्वर्मोक्षफ[ल]दः स्वामी श्रीवीरः कल्पपादपः ॥ २ अस्ति भूमंडरुव्यापी वंशो वंशोत्तमः किरु । श्रीमद् श्रीमाल इत्याख्यो लक्षशाखाभिर्विश्वतः ॥ ३ 10 प्रसिद्धपुरुषप्रक्षां यस्य च्छायानिषेविनः । इहैवाद्यापि दश्येते तद्विदः श्रुतिकोविदाः ॥ ४ तद्वंशसंभवो जैनश्रेयसैनः पखंडनः । वभूव वृटिडिश्रेष्ठी सुदृष्टिः श्राद्धसत्तमः ॥ ५ पत्नी धांधलदेवीति शीलखकुलपावनी । हंसवत्लेलते यस्या जैनश्रेयः सुमानसे ॥ ६ तत्तनूजो जितकोधस्तेजःपालोऽस्ति धर्मधीः । यस्याद्यजिनपादाको भृंगवद्भमते मनः ॥ ७ शीलसद्गुणतः खच्छा लच्छीसंज्ञाऽस्ति तद्वधुः । जैनपुण्यायने रक्ता सद्गुरुपणतौ नता ॥ ८ 15 पवित्रचारुचारित्ररत्तराशिमहार्ण्णवः । गणिश्रीदेव चं द्वोऽभूत्संयमाधृतसंभृतः ॥ ९ तत्पट्टव्योमसोमस्य सदा सद्वृत्तशालिनः । श्रीमद्विजयचंद्रस्य सूरिणः सद्गुरोर्भुखात् ॥ १० आकार्ण्य कर्णासुखदां विशदां धर्मदेशनाम् । ततः संजातसद्भावः सिद्धांतोद्धारकारणे ॥ ११ अथ पर्युषणाकरूपमनस्पश्रेयसः पदम् । विभाव्य व्यक्तवर्णाव्यां लेखायामास पुस्तिकाम् ॥ १२ यावचंद्र-दिवानाथौ यावद् व्याप्ता वसुंधरा । विबुधैर्वाच्यमानाऽसौ तावन्नंदतु पुस्तिका ॥ १३ 20 संवत् १३३० श्रावणवदि १२ रवी पुस्तिका लिसितेति॥ शिवमस्त् सुश्रावकेभ्यः।

# [ १५ ]

# श्रीमालवंशीय-श्रे०लाडण-लेखित-सूक्तरत्नाकर-पुस्तिकाप्रशस्तिः ।

[ ब्रन्थान्ते—] यसिन् पुप्यति विश्वविस्मयकरे सःश्रेणिनिःश्रेणिका, द्वागंगप्रतिमां पदस्थितिमतीद्वारां चतुःसप्तिः । 25 सोयं भव्यजनप्रबोधजनको धर्माधिकारः पुरः, काव्ये सर्वरहस्यवीचिनिचिते श्रीसृक्तरहाकरे ॥ इति श्रीसृक्तिरत्नाकरनामनि महाकाव्ये धर्माधिकारोऽयं प्रथमः संपूर्णः ॥ श्रंथाश्रं ४३४० ॥ मंगलं महाश्रीः ॥ विद्यासिंहतनृद्भवः युचरितो वैज्ञास्त्रदेव्यंगभः, श्रीमन्मन्मथिसिंह एप विद्धे श्रीसृक्तरहाकरम् । नानाशास्त्रगृहीतस्क्रलहरीलीलायितं तत्र सत्, धर्मास्यं प्रथमं समाप्तमिललं द्वारं निदानं श्रियः ॥ १ ॥ ६ ॥

<sup>\*</sup> पुस्तकमिदं पट्टनस्थसंघसत्कभाण्डागारे रक्षितमस्ति ।

१ 'प्राग्रा' इति टिप्पनी । २ 'कोटिशोपि हि' इति टिप्पनी ।

<sup>†</sup> पष्टनस्थसंघवीपाडासत्कभाण्डागारे विद्यतेयं पुरितका । ३ जै॰ पु॰

[गशिकाः—] धुपर्वः सरलोतुंगः शासाशतसमादृतः । श्रीमान् श्रीमालवंशोऽस्ति सर्वत्रापि प्रमाणकृत् ॥ २ ॥ श्रेष्ठी जयंत इत्यासीत् तत्र मुक्तामणेः समः । पातृ नाभी च तत्पत्नी गेहलक्ष्मीरिवांगिनी ॥ ३ ॥ श्रीसंघकृत्यधौरेयाः सम्यक् सम्यक्त्वशालिनः । तत्पुत्राः कमशोऽमृवन् गुरुभक्तिभृतो समी ॥ ४ ॥ विद्वान् महणनामाचो मदनास्यो महत्तमः । सामंतो झांझणास्यश्च लाडणोऽनस्पवासनः ॥ ५ ॥ वयज् तेज् च मुते मुदुस्तपस्तपोंचिते । लाडणस्य च ललतादेवीति दयिताऽभवत् ॥ ६ ॥ तत्मुता अरिसिंहाचाः; एवं वंशे विवर्द्धिते । श्रीरत्नसिंहमुगुरोलांडणो धर्ममशृणोत् ॥ ७ ॥ ततः सस्येव पुण्यार्थी सुक्तरत्नाकरस्य च । चतसः पुस्तिकाः पुण्या लेखयामास लाडणः ॥ ८ ॥ ज्योतिर्मुक्तावतंसा रविरजनिकरस्फारताडंकपत्रा, ज्योत्माकृतांगरागा जलनिधिवसना स्वर्णदीहारयष्टिः । यावन्नर्नतिंकीर्तिश्चरमजिनपतेर्विश्वरंगेऽत्र तावत् , मन्द्रकास्थाननादैः कलयन्च चलनां दुंदुमेः पुस्तकोऽयम् ॥ ९ ॥

# [ १६ ]

सं० १३४७ वर्षे आषाढवदि ९ गुरौ आशापल्यां महं वीरमेन श्रीस्करताकरपुस्तिका लिखिता॥

## प्राग्वाटवंशीय-श्रीमत्पेथड-लेखित-भगवतीसूत्र-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[लेखनकाल १३५३ विक्रमाब्द]

श्रीद्वादशांगहिमरस्मिसमुद्रतुल्याः कल्याणपंकजविकाशनभानुभासः । 15 अज्ञानदुस्तरतमोभरदीपिकामा विश्वं पुनातु किल वीरजिनस्य वाचः ॥ १ सम्यक्सम्यक्तवर्सिहाश्रितसुकृतिमनःकंदरः स्थैर्यसारः, प्रस्कृर्ज्ञत्कीर्तिचूलो विनयनयशमामूल्यरत्नाभिरामः । दानाबुद्दामधर्मप्रवरवनवृतः श्रीसमिद्धः पृथिव्या-मस्ति प्राग्वाटवंदासिदशिगिरिरिवानेकसत्कृत्यशुंगः ॥ २ योऽचीकरन्मंडपम।त्मपुण्यवलीमिवारोहियतुं सुकर्मा । मामे च संडेरकनामि वीरचैत्येऽजिन श्रेष्ठिवरः स मोखः ॥ ३ 20 मोहिनीनाम तत्पत्नी चत्वारस्तनयास्तयोः । यद्योनागो धर्मधुर्यः वाग्धनः ग्रुद्धदर्शनः ॥ ४ प्रलहादनो जाल्हणश्च गुणिनोऽमी तनूभवाः । वारधनस्य गृहिण्यासीत् सीत् सम्यक् शीलभाक् ॥ ५ तत्कुक्षिभूस्तत्पुत्रश्चांडासिंहो विशुद्धधीः । सद्धर्मकर्मनिष्णातो विनयी पूज्यपूज्यकः ॥ ६ पंचपुत्र्योऽभवन् खेलू मूंजल-रखदेव्यथ । मयणलः सर्वा निर्मला धर्मकर्मभिः ॥ ७ इतश्य - बीजाभिधोऽभवन्मंत्री खेलू नाम्नी च तत्प्रिया। तत्पुत्री गोरिदेचीति पुण्यकर्मसु सोद्यमा॥ ८ 25 तां तृदवां आंडिसिंह सत्तत्तृजा गुणोज्वलाः । आदाः पृथ्वी भटो धीमान् रत्नसिंहो द्वितीयकः ॥ ९ वदान्यो नरसिंहश्च तुर्यो मह्नस्तु विकमी । विवेकी विक्रमसिंह-श्चाहडः शुभाशयः ॥ १० मंजालश्चेत्यमीषां तु कल्याणाय कृतोद्यमा । खसा खोखी रता धर्मे पत्यश्चेषां क्रमादिमाः ॥ ११ प्रथमा सृहवदेवी सुहागदेव्यथापरा । निपुणा नयणादेवी प्रतापदेव्यथा मता ॥ १२ सीटला चांपलादेवी पुण्याचारपरायणा । आसां च पुत्राः पुत्रयश्चाभूवन् भाग्यभरांचिताः ॥ १३ 30 श्रेष्ठि .... धनस्येव देशे (?) वृद्धिमुपेयुषि । श्रीरक्रसिंहसूरीणां पार्श्वे ग्रुश्राव देशनाम् ॥ १४ पेथड: प्रवराचारः प्रयुक्तो निजवंधुभिः । जनकस्य सदा भक्तो रक्तो धर्मगुणार्जने ॥ १५

पद्दनस्थसंघवीपाडासत्कभाण्डागारे पुस्तकमिदं सुगक्षितम् ।

# दानं धनस्योत्तममस्ति होके ज्ञानात्पुनस्तत्कथितं जिनेन्द्रैः । तत्रापि सिद्धांतसमं न ज्ञानं दानं तु तस्यैव महत्राधानम् ॥ १६

इत्याकण्यं स गौतमस्य वदनांमोजे सुभृंगावली-कल्पं चैवमलीलिखद् भगवतीसूत्रं सटीकं मुदा । श्रीसिद्धांतिविचारसार पेथड: ॥ १७ वेद-याण-हुतादों-दुं-मिते विक्रमवत्सरात् । वर्षे पुस्तकव्याख्यानं कारयामास यः पितुः ॥ १८ तिग्मांसो युवराजतां सचिवतामारोप्य जीवे कवौ छायाक्ष्मासुतयोः पुरावनपदं सक्षेत्रकत्वं बुधे । राज्यं तारकपत्तियुक्त प्रकृरुते स्वं दक्षजे प्राचनपदं सक्षेत्रकत्वं स्वाम् ॥ १९

संवत् १३५३ वर्षे अधेह वीजापुरे सोमतिलकसूरिभिः श्रीभगवतीसूत्रपुत्तकव्यास्यातं । वाचितं पं० हर्षकीर्तिगणिना ॥ शुमं भवतु । श्रीसकलसंघस्य ॥ ॥

## [ १७ ]

10

5

# गूर्जरवंशीय-साधुमहणसिंह-लेखित [ भावदेवसूरिकृत ] पार्श्वनाथचरित्रपुस्तकप्रशस्तिः\* ।

### [ लेखनकाल १३७९ विक्रमान्द ]

जयति विजितान्यतेजाः सुरासुराधीशसेवितः श्रीमान् । विमलस्नातविरहितस्निलोकचिन्तामणिर्वीरः ॥ **१** सद्धर्महेतुः सरलखमावः सुपर्वरम्यः कलशब्दशाली । मुक्ताफलारंभ इह प्रसिद्धः श्रियान्वितो **गूर्जरवंदा एषः ॥ २ 15** 

> सीम्योऽजिन प्रवर्षीर्विपुलेऽत्र वंशे यः सोमकान्त इव सज्जनदर्शनीयः। श्रीमिजिन्यभविमोर्भवभित्प्रसादमासाद्य सद्भुणनिषिर्विद्धे सुधर्मम्॥ ३

तस्य मुक्ताफलपायौ द्वौ सुतौ सुकृतोज्वलौ । आद्यो वर्णकनामा तु द्वितीयोऽभून् मद्नाभिधः ॥ १ वर्णकस्य भिया जन्ने वील्हणदेवीति नामी । तत्कृक्षिसरसीहंसा जाता षट् सहोदराः ॥ ५ आद्यः कामाभिधानस्तु द्वितीयः शोभनधीरधीः । पेथडस्तृतीयोऽभूचतुर्थः कृष्णनामतः ॥ ६ अर्जुनः पंचमो जातः षष्टोऽभयसिंहाभिधः । पुत्री हांसीति विख्याता सतीत्वगुणशालिनी ॥ ७ शोभनदेवस्य पेयस्यासीत्सुशीलसंयुता । नामतः सुह्डादेवी मृरिगुणविमूषणा ॥ ८ तस्यां च गुणशालिन्यां जाताः सप्त सहोदराः । निर्मलेन चरित्रेण राजंते ऋषिवत्सदा ॥ ९

तेषु मुख्यपदवीसमाश्रितो विश्वतोऽस्ति विनयादिसद्गुणैः । धर्मकर्मणि तथाभिधानतो यः साह्यक्ष इह सज्जनामणीः ॥ १०

25

20

तस्यास्ति दियता साध्वी देवी भावलनामतः । तस्याः कुक्षिमलंचके पुत्ररत्नचतुष्ट्यी ॥ ११ सोमः सौम्यगुणोपेतः ततो जज्ञे नरोत्तमः । दानादिकचतुर्भेदधर्माराधनतत्परः ॥ १२ श्रीदेवी तस्य दियता माति सर्वगुणोत्तमा । देवताराधने रक्ता सीलालंकारधारिणी ॥ १३ दानसींडो रतो धर्मे विवेकीति विशारदः । सोहलास्यस्तृतीयस्तु देवी संगार वक्षमा ॥ १४

<sup>\*</sup> पुरुकमिदं पष्टनस्थ-संघवीपाडासत्कभाण्डागारे विद्यते ।

Б

10

20

25

तस्याः कुक्षिसरस्यां च राजहंस इवामलः । अवतीर्णो वज्रस्ति हः कमीद्रौ वज्रसिन्निः ॥ १५ तस्यानुजो विजयते जगति प्रतीतः सौभाग्यभाग्यसुविवेकविराजमानः । यस्यास्यया नरपतिर्नृपमाननीयो सत्त्वोपकारकरणैकरसात्मकश्च ॥ १६

नरपतेः प्रिया चास्ति नीनदेवीति गुद्धधीः । प्रस्ता सा स्रुतं भव्यं नरसिंहाभिषोऽस्ति यः ॥ १७ नरपतेरनुजोऽस्ति धरणः साधुधीरधीः । अभिधा नायिकदेवी प्रिया प्रियगुणान्विता ॥ १८

श्रद्धाजलेन विमलेन सुशीतलेन संपूरिते सुकृतनीरजराजमाने । सन्मानसे लसति यस्य विवेकहंसः सोऽयं जयी महणसिंह इति प्रतीतः ॥ १९

भीणलाख्या प्रिया तस्य प्रभूतगुणशालिनी । मान्या खजनवर्गेषु सदौचित्यपरायणा ॥ २०

अन्यच – नित्यां प्रपां ज्ञानसुधारसाद्ध्यां तत्त्वोपदेशासमसत्रगेहाम् । मोहांधकारेषु समीपदीपं सत्पुस्तकं लेखयतीह धन्यः ॥ २१

इत्यादिदेशनां श्रुत्वा सुपुत्रः कुलदीपकः । साधु महणासिं हास्यो गुणवामपवित्रितः ॥ २२ श्रीवामेयजिनेदास्य स्वपितुः श्रेयसे मुदा । पवित्रस्य चरित्रस्य पुत्तकोऽयमलीलिस्त् ॥ २३

> नंद-शैल-शिष्ति-चंद्रवत्सरे रस्नपूर्वतिलकाख्यसद्धरोः। ज्ञानकीर्त्यभिधशिष्यसन्मुनेः पुस्तकं च विधिना पदत्तवान्॥ २३

15 संवत् १३७९ वर्षे अश्विनसुदि १४ बुधे गूर्जरज्ञातीय साधु शोभनदेवसुत साधुमहण-सिंहेन श्रीपार्श्वनाथचरित्रपुस्तकं लेखियत्वा पं० ज्ञानकीर्त्तेः पदत्तम् ॥ दानेन धर्मेण सदैव सोढः विराजते सर्वजनस्य सौख्यम् । द्रव्येण कायेन तथैव वाचा कर्ता च लब्द्धा सुकुले प्रसूति॥

## [ 36 ]

## श्रीमालज्ञातीय-श्राविकामोखछदेवी-लेखित-[हेमचन्द्रीय] शान्तिजिनचरित्र-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ लेखनसमयो नोल्लिखितः, परं लेखानुसारेण १३ शताब्दी सम्भाव्यते ]

शासासंतिसंनिरुद्धभुवनः सद्दृत्ततासंगतः प्रोद्यत्पर्वपरंपरापरिगतः प्राप्तप्रतिष्ठो भुवि । रत्नानां स्वनिरुन्नतो मुनिमतः श्रीमानृजुः प्रायशो वंशो वंशसमः समित विदितः श्रीमान्छसंज्ञः परः ॥ १ तिस्वारुभटश्रेष्ठिकुरुाव्धिसोमसंनिभः । श्रीत्रुकुक्षिसरोहंसः श्रेष्ठी सोमाभिधोऽभवत् ॥ २ स्वस्थेतिस सस्प्रहश्च यशसि प्रद्वेषवानागिस मंदो नर्मणि पापकर्मणि जडः सक्तः श्रुमे कर्मणि । साधुः साधुजने विधुः परिजने वंधुः परस्तीजने यो लिप्सुश्चरणे पद्वितरणे दक्षः क्षमाधारणे ॥ ३ सन्द्रक्षणाभिधा पत्नी लक्ष्मीर्विष्णोरिवाभवत् । तस्य लक्षणसंपूर्णा मधुरालापसारणिः ॥ १

स्फुरितनयविवेको नागपालो विनीतो जिनमतगतशंको विद्यते तस्य पुत्रः । जिनपतिपदभक्तः शुद्धधर्मानुरक्तः कुमतगमविरको दानदाक्षिण्ययुक्तः ॥ ५

पृश्वस्थसंघवीपाडासत्कभाण्डागारे पुस्तकमिदं विद्यमानमस्ति ।

र्वितामणिः प्रणयिनां वसितर्गुणानां छीलागृहं मधुवचो रचनांगनायाः ।
पुत्री ततः समजिन सुशीलरम्या मोख्यस्त्रदेव्यभिषया मितगेहमेकम् ॥ ६
दानधर्मे त्रिधाऽश्रौषीदुपष्टंमाभयश्रुतात् । भक्त्या मोख्यस्त्रदेवीह खगुरोर्भुखतोऽन्यदा ॥ ७
तत्रापि श्रुतदानस्य ग्रुश्राव फलमुत्तमम् । तिन्नदाना हि वस्तुनां हेयादेयव्यवस्थितिः ॥ ८

ततश्च – यस्य ध्याननिकीनस्य हावभावप्रकाशनैः । न चेतश्चालयंति सा देव्यो रूपश्चियोद्धराः ॥ ९ 5 तस्य श्री**शांतिनाथ**स्य सोमस्य श्रेयसे पितुः । चरित्रं लेखयित्वाऽदात् श्रीधनेश्वरसूरये ॥ १०

यस्याः क्षीरपयोनिधिर्निवसनं हारस्रजस्तारकास्ताडंके शशिभास्करौ सुरधुनी श्रीषंडपुंड्स्थितिः। सा कीर्तिनीरनिर्ति यावदमला वीरस्य विश्वत्रयी रंगे तावदमंददुंदुभितुलां धत्तामसौ पुस्तकः॥ ११

## [ 88]

## प्राग्वाटकुळीन-रंभाश्राविकाप्रदत्त-कल्पसूत्र-कालकसूरिकथा-पुस्तिकाप्रशस्तिः\*। 10

[ लेखनसमयो नोह्यिखतः; वर्णनानुसारेण १४ शताब्दी अनुमीयते ]

[कालकसूरिकथान्ते—] प्रयत्क ५ पक्ष २ यक्षादि १३ श्रेष्ठी प्रसुद्धः कथां व्यधात्। प्रार्थितो मोढगुरुणा श्रीहरिप्रसुसूरिणा ॥ ७४ ॥ श्रीकालिकसूरिकथा समाप्ता ॥

श्रियोगृहे घोषपुरीयगच्छे सूरिः प्रमाणंद् इति प्रकृष्टः । बभूव पूर्वे गुणरत्नलानिः सुचारुचारित्रपवित्रगात्रः ॥ १ विजयचंद्रगुरो(रु) गुणी श्रुतमहोद्धिरस्य पदेऽभवत् । अस्तिरुधमंस्रुकम्मविधायको गुरुरिव प्रतिभाति विचक्षणः ॥ २ तत्पद्टपूर्वाचरुमोलिमानुर्द्वारमारिपुशातनपंडितो यः । श्रीभावदेवः प्रवभ्व सूरिः पदे तदीये श्रुतशीरुयुक्तः ॥ ३ ततो जरामीरुजयी समस्ति जयप्रभः सूरिवरोऽस्यपट्टे । अर्कः प्रतापेन च चंद्रमासौ कर्लाकरूपेन बुधस्तु बुद्धा ॥ १

हुडापद्रे पुरेऽप्यस्ति श्रीमान् पार्श्वजिनेश्वरः। तस्य गोष्ठीपदे ख्यातो वंश एषः प्रकीर्त्यते॥ १

प्राग्वाटवंशे भुवनावतंसे विख्यातनामाजनि चाऽऽसपालः । तद्गेहिनी जासलदेवीनाङ्गी तत्कुक्षिजातास्तनयास्रयोऽमी ॥ २

सर्वरुक्षणसंपूर्णाः सर्वधर्मसमन्विताः । सहदेवश्च षेताको लषमाकः सहोदराः ॥ ३ सहदेवस्य च पक्याः नागलदेव्याः सुतौ शुभौ जातौ । आमाऽऽलेहौ विख्यातौ धर्मधुराभारवाहने दक्षौ ॥ ४

आमाकपत्नी जिनधर्मतत्परा रंभा सुशीला सुगुणा सुवंशजा। तत्कुक्षिजातास्तनयास्त्रयो वरा धर्मार्थकामा इव जंगमा सुवि॥ ५

मुहुणा-पूणाकेन च हरदेवसमन्वितेन पुण्यवती । मातुः पितुः श्रियोऽर्थे प्रददौ कल्पस्य पुस्तिका गुरवे ॥ ६

15

20

2**5** 

पद्दनस्थसंघवीपाडासत्कभाण्डागारे पुस्तकमिदं विद्यते ।

10

## [ २० ]

### श्रीमालवंशीय-श्रे० धन पाललेखित-आवश्यक-पुस्तिकाप्रशस्तिः\*।

ि लेखनसमयो नोल्लिखितः। परं १४ शताब्दी सम्भाव्यते ]

निश्रेयसःश्रीसदनः श्रीवरः श्रेयसेऽस्त वः । त्रिलोकीविस्मितानंदं रसते यद्वचः सुधां ॥ १ औदार्यादिगुणबामरते रत्नाकरोपमः । श्रीमान् श्रीमालवंद्योऽयं विद्यते मूमिभूषणम् ॥ २ तत्रासीद गुणसंपूर्णः पूर्णिसिंहाभिधः सुधीः । तस्य पत्नी यद्गोदेवी सतीवर्गशिरोमणिः ॥ ३

> उदयं नीतो दिनकृत शशी च तेनेह दीपितो दीपः । नयनं च कृतं जगतां जिनवचनं लेखितं येन ॥ 8

इत्थमाकर्ण्य कर्णाभ्यां सुधारससरस्रतीम् । श्रीमत्कीर्तिसमुद्राणां सद्गुरूणां सरस्रतीम् ॥ ५ धनपालाभिधानेन तयोज्येष्ठेन सुनुना । अनुजस्याथ पुण्याय महीपालस्य धर्मिणः ॥ ६ आशाप्रभाभिधानस्य गृहीतव्रतसंपदः । सूत्रमावस्यकं बंधीर्लेखितं धर्मशासनम् ॥ ७

> मंगलं भवत सर्वसज्जने मंगलं भवत धर्मकर्मणि। मंगलं भवत पाठके जने मंगलं भवत लेखके सदा ॥ ८

पशिलाः कृतिरियमाञ्चाप्रभस्य ॥ मंगळं महाश्रीः ॥

15

20

25

## [ २१ ]

### श्रीमालकुलजात-शोभनदेव-लेखित-शतकचूर्णि-टिप्पनक-पुस्तिकाप्रशस्तिः ।

[ लेखनसमयो नोल्लिखितः; १४ शताब्दी अनुमीयते ]

श्रीमालुकुले विपुले जज्ञे श्रेष्ठी यशोधनः श्रेष्ठः । सममूत्तदीयद्यिता जीवहिता नागढेवीति ॥ १

सा चत्ररोऽस्तत स्रतांश्रतरः श्रीवच्छ इति ततोऽप्यन्ये। सालिग-सोहिग-पासुकसंज्ञाश्च यशोमतिश्च सुता॥ २

इतश्च - असिन्नेव सुपर्वणि वंशेऽभृदुसभ इति शुभः। तस्य श्रीरिति जाया तयोः सुता वेल्द्रकेत्यस्ति ॥ ३ तां सालिगोऽनुरूपां परिनिन्ये नयवतीं तयोस्तनयः । शोभनदेवो गुरुदेवचरणयुगकमलकलहंसः ॥ ४ स जनन्याः श्रेयोऽर्थे श्रेष्ठमतिः शतकचूर्णि-टिप्पनके ।

लेषयति सा ततोऽदान्महिमागणिनीपठनहेतोः॥ ५

मुमिर्नभः सुमेरुः सवितृशशिनौ चराचरासुमृतः । यावदिह संति लोके तावदियं पुस्तिका नन्धात् ॥ ६

<sup>\*</sup> पुस्तकमिदं पत्तने संघवीपाडासत्कभाण्डागारे विद्यते ।

<sup>†</sup> ताडपत्रात्मिका पुरितकेयं पत्तने संघवीपाडासत्कभाण्डागारे विवते ।

# [ २२]

### श्रीमालवंशीय-श्रे॰ देवधर-लेखित [हेमचन्द्रीय] योगशास्त्रवृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

### [ लेखनकाल १२५१ विक्रमाप्य ]

### यन्थश्लोक १२००० संपूर्णं योगशास्त्रविवरणमिति । मंगलं महाश्रीः।

भूक्रीणामिव पक्षपातलितैर्लीलागृहं सुश्रियां, सुच्छायो विततोऽतिविस्मयकरः **श्रीमालवंद्राो**ऽस्त्यसौ । 5 उच्चत्पर्वमनोहरे क्षितिधरप्राप्तपतिष्ठोदये, यत्र च्छत्रपरम्परा ननु परा दृश्यन्त एवानिशम् ॥ १ ॥ आसीद्वंशे वरगुणगणे तत्र मुक्तानुकारी, कांखुलासैर्निरुपमतमः साधुवृत्तानुसारी । शुद्धध्यानोपचितसुकृतो देवपूजादिनिष्ठः, श्रेष्ठी श्रेष्ठः सुनयविनयैः सामदेवो गरिष्ठः ॥ २ ॥ पासिलाख्यः सुतस्तसादत्यद्भृतसुवैभवात् । सुमनोवर्गमुख्योऽमूज्जयन्त इव वासवात् ॥ ३ ॥ अगण्यपुण्यस्रावण्या तस्य पुनाविनामिका । सीतेव रामचंद्रस्य जाता पत्नी पतिवता ॥ ४ ॥ 10 तौ सर्वदेव-सा मास्यौ तत्कुरुव्योगमण्डनं । जज्ञाते ज्ञातमाहात्स्यौ चन्द्राकीविव विश्वतौ ॥ ५ ॥ एतयोः सोहिणीर्भमी भमकंदर्पशासना । जिनशासनधरा जज्ञे सज्ज्ञानांभोजदीर्घिका ॥ ६ ॥ श्रेष्ठिनः सर्वदेवस्य पार्श्वनागसुतोऽजिन । लक्ष्मीकुक्षिभवा शान्ता तस्य त्वामिणिरात्मजा ॥ ७ ॥ जाते सधर्मचारिण्यौ धर्मकर्मातिकर्मठे । साभाकस्य सदा भक्ते वीरी-वयजसंज्ञिते ॥ ८॥ वीरीकायाः स्तते जाते जातिस्त्राच्ये शमान्विते । शीता-जास्यौ जिनाधीशधर्माराधनतत्परे ॥ ९ ॥ 15 सत्पत्रस्तत्र सीताया आसदेवाभिषोऽभवत् । ततो भूतौ सुतावाभु-शोभनदेवनामकौ ॥ १०॥ अभूतां नंदनौ जास्यास्तु बृटडि-यशोधरौ । जिंदा-यशकुमाराख्यौ बभूबतुस्तयोः सुतौ ॥ ११ ॥ बयजास्या तु तत्पत्नी पंचासूत सुतोत्तमान् । कुंतीव पांडवान् पांडुयशःशुभितम्तलान् ॥ १२ ॥ तेषामाम्रप्रसादास्य आयो देवधरस्ततः । रामदेवस्ततश्चांडू-यद्योधवलसंज्ञितौ ॥ १३ ॥ पंचाप्यद्भुतधर्मकर्मनिरताः पंचापि पुण्यांचिताः, पंचाप्युग्रभवप्रपञ्चविमुखाः पञ्चापि सत्यप्रियाः। 20 एते पञ्चमहात्रतैकरुचयः पञ्चापि गुद्धाशयाः, प्रापुः पञ्चजनौषमौलितिरुकाः पञ्चापि कीर्ति पराम् ॥ १४ ॥ अमृदाम्रमसाद्स सजनी वरगेहिनी । ज्ञानविज्ञानयोः पात्रं तनूजः सोहडस्तयोः ॥ १५ ॥ जाया देवधरस्यासीत् श्रेष्ठिनः श्रेष्ठतानिधेः । सांतृकायाः सुता माहुः शमकैरवकौमुदी ॥ १६॥ आभडो नरसिंहश्च जित्तरे सूनवस्तयोः । जगदेवास्य-लाम्बाक-चाहडाः श्रुतशालिनः ॥ १७ ॥ आद्या प्रियमतिनामा संजाता तदनु कुमारदेवीति । ल्वा त्विह्वदेवी वधूटिका तस्य विनययुता ॥१८॥ 25 मार्याम्द्रामदेवस पद्मी नंदनास्त्वमी । दांबो वयरसिंहश्च पुण्यश्च जयतूः सुता ॥ १९॥ अन्यश्व – येन जिग्ये जगद्देवगुरुभक्ताखिलं भृशं । जगद्देवस्य तस्यासीदैवाद् ग्लानिकारणम् ॥ २०॥

### इतश्चतुर्भिः संबंधः-

ज्ञात्वा येन रुपीयसापि सहसा खस्यांतकालं क्षणा-दानाय्य व्यतिनः खयं तदिखलं कृत्वांत्यकृत्यं स्फुटं। त्यक्त्वा खेहमरोषमात्मवदनेनोचार्य धर्मव्ययं, जिग्ये मोहमहामदीपतिरिप प्राज्यप्रभावोऽप्यसौ ॥ २१ ॥

\* एतत्प्रशस्तिसमलङ्कृतं ताडपत्रमयं पुत्तकं स्तम्भतीर्थे शान्तिनाथमन्दिरस्थितभाण्डागारे विद्यते । इष्टव्यम्-पिटर्सन् रिपोर्ट पुस्तक ३, ४० ७४.

आबाल्यादिष येन पूर्णविधिना भक्त्यार्चितः श्रीजिन-स्तात्पर्यादितिसेविताः सुगुरवोऽम्यस्तं च शासं परम् । आत्मीयैर्विनयादिभिर्वरगुणैराचंद्रकालं कली, चंद्रांशूज्वलकांतकीर्तिरतुला खल्पैदिंनैरर्जिता ॥ २२ ॥ योगद्यास्त्रवृत्तेर्देवधरेणात्मपुत्रसिहतेन । निस्संगचित्तमुनिवत्सावद्यारंभरिहतेन ॥ २३ ॥ साधुजनजनिततोषं निर्दोषं पुस्तकं प्रवरमेतत् । तस्यात्मसुतस्य जगदेवस्य श्रेयसेऽलेखि ॥ २४ ॥

यद्वेषिरकलक्कितं गुणगणैर्युक्तं मनोहारिमि-र्नित्याभ्यासवरोन निर्वृतिकरं दिच्योक्तसाधुक्रियम् । श्रीभ्यालकुमारपालसहितं श्रीहेमचन्द्रप्रभोः, कर्मव्याधिविबाधकं विजयतां तद् योगद्यास्त्रं सदा ॥ २५ ॥

सूर्याचन्द्रमसोर्यावद् द्योतयन्ते भुवं रुचः । अश्रान्तं पुस्तकं तावत् कोविदैर्वाच्यतामिदम् ॥ २६ ॥

10 खिंत श्रीविक्रमन्एतः संवत् १२५१ वर्षे कार्तिकसुदि १२ झुक्रे रेवती नक्षत्रे सिद्धयोगे महाराजश्रीभीमदेवविजयराज्ये अवनिवनिताप्रशस्तकस्तूरिकातिलकायमानलाटदेशालंकारिणि सकलजनमनोहारिण विविधधार्मिकविराजमानदर्भवतीस्थाने श्रीमालवंशीय श्रे० साभानंदनेन जगदानंदनेन निर्मलतमसम्यक्तवधरेण श्रे० देवधरेण सकलधर्मकर्मावहितेन ठ० आमड-नरसिंहादिस्रतसहितेन निजपुत्र-जगद्देवश्रेयोनिमित्तं श्रीवटपद्रकपुरप्रसिद्धप्रबुद्ध पं० केशवस्त पं० वोसरिहस्तेनाशेषविशेषज्ञानवतश्चमत्का15 रकारीदमप्रतिमप्रतापश्रीजिनशासनप्रभावकश्रीकुमारपालभूपालविधापितस्य श्रीहेमचन्द्रसूरिविरचितस्य योग-शास्त्रश्चित्तस्त लिखतमिति ॥

॥ मंगलं महाथीः। शुभं भवतु लेखकपाठक-वाचकानामिति ॥

# [ २३ ]

# प्राग्वाटवंशीय-नाऊश्राविका लेखित-जयन्तीवृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः । िलेखनकाल १२९१ विक्रमान्तः ]

#### इतश्च-

30 संजातोऽत्रैव वंदो निरुपममहिमा भाग्यसोभाग्यभूमिः, श्रीपालष्ठकुराज्यः प्रथितशुचियशाः पालितप्राज्यनीतिः । दिव्यश्रीकेलिगेहं समजनि परमं मंडनं धाम लक्ष्म्याः, श्रीदेवी तस्य पत्नी विकृतिकलुषतालोलतानां सपत्नी ॥ ६ ॥

धर्मानुष्ठाननिष्ठा विधिवशविकसत्कीित्तंसंभारसारा, प्राज्यस्फूर्जद्विवेकप्रतिहतविततोह्नामदुर्वारमारा ॥ ५ ॥

<sup>\*</sup> एतरप्रशस्तिसमन्वितं ताङपत्रमयं पुस्तकं स्तम्भतीयं शान्तिनाथमन्दिररक्षितभाण्डागारे विद्यमानमस्ति । द्रष्टव्यम्-पिटर्सन् रीपोर्ट-पुस्तक ३, ४० ४१-४५ ।

10

तयो सुतः शोभनदेवनामा मुख्यो यशोदेव इति द्वितीयः। जातोऽभिजातो नृपमान्यतादिगुणैरशेषैर्भुवि सुप्रसिद्धः॥ ७॥

तत्र शोभनदेवस्य ठकुरस्य गृहद्वयम् । सृहव-महणूर्सः सोद्भूनामा सुता पुनः ॥ ८ ॥ नाऊकायाः पाणिमहणं कृतवानसौ यशोदेवः । तत्रातिरत्नभूतेति रस्नदेवीति विदितेयम् ॥ ९ ॥ या शीतेव कलौ कलंकविकलपोलासिशीलोज्ज्वला, धर्मानुष्ठितिनिष्ठया त्रिभुवने प्राप्तपतिष्ठा हि या । लब्धागण्यवरेण्यपुण्यनिवहा या नैत्यकृत्यादिभि-ग्र्लानास्थानपुरादिधार्मिकसभाष्ट्यातनामा च या ॥ १०॥

ज्ञानं मोहमहांधकारदलने रत्नप्रदीपायते, ज्ञानं दुर्गतिदुर्गकूपपतने हस्तावलंबायते ।
गंभीरे भववारिधौ भवभृतां ज्ञानं सुपोतायते, ज्ञानं कामितवस्तुलाभविषये सत्कामधेनूयते ॥ ११ ॥
इत्येवं शुभदेशनां बहुविधां श्रुत्वा गुरूणां मुखा-देषा दोषपराष्ट्राखी जिनमते रक्ता विरक्ता भवे ।
सप्तक्षेत्रनिजार्थबीजवपनासक्ता विशेषात्पुन-नीनापुस्तकलेखने कृतमतिक्री करिह श्राविका ॥ १२ ॥

इतश्चतुर्भिः संबंधः-

श्रीक्षीलगणस्रीशपूज्यपद्दमतिष्ठितैः । बाल्यादिष महापुण्यश्रेण्या नित्यमिषष्ठितैः ॥ १३ ॥ श्रीमानतुंगस्रिभिराराध्येसतत्र यद्धयंत्यारूयम् । प्रकरणमकारि शुभदं भगवत्यंगान्मनोहारि ॥ १४ ॥ तस्योपि गुरुभक्तया विदधे सुधिया मनोरमा वृत्तिः । श्रीमलयप्रभस्रिभिरिह या पूज्यैः प्रसन्नतमैः ॥ १५ ॥ तामिह सा नाऊका ज्ञानाराधनिषया सुगुरुभक्तया । लेखितवती गुणवती महासती शुद्धशुभभावा ॥ १६ ॥ 15 यावश्वारुमरीचिसंचयचिते चंद्रार्कयोमेडले, राजेते गगनिश्रये मणिमये दिन्ये चल्कुंडले । ताराश्रेणिरियं पुनः सुकुसुमालंकारशोभावहा, तावत्पुस्तकमेतदद्भुततमं व्याख्यायतां सूरिभिः ॥ १७ ॥

सस्ति श्रीविक्रमनरेंद्रसंवत् १२६१ वर्षे अश्विनवित ७ रवी पुप्यनक्षत्रे शुमयोगे श्रीमदणहिल-पाटके माहाराजाधिराजश्रीभीमदेवकल्याणविजयराज्ये प्रवर्त्तमाने श्रीप्राग्वाटक्वातीयश्रेष्ठिधवल-मरूपुत्र्या ठ० नाऊश्राविकया आत्मश्रेयोथे पंडितमुंजालहस्तेन मुंकुशिकास्थाने जयंतीवृत्तिपुस्तकं लेखियला श्रीअजि-<sup>20</sup> नदेवसूरीणां निजमक्तया समर्पितमिति ॥ शुमं भवतु ॥ मंगलमस्तु ॥ मंगलं महाश्रीः ॥

# [ 28]

# गूर्जरश्रीमालवंशीय-आंबड-पाल्हणभ्रातृद्वयलेखित [वर्द्धमानाचार्यकृत] श्रषभदेवचरित्रपुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ लेखनकाल १२८९ विक्रमान्द ]

25

संवत् १२८९ वर्षे माघवदि ६ भीमावधेह श्रीप्रल्हादनपुरे समस्तराजावलीसमलंकृतमहाराजाधिराज श्रीसोमसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये श्रीऋषभदेवचरित्रं पंडि० घनचंद्रेण लिखितमिति ॥ मंगलं महाश्रीरिति भद्रम् ॥

हृद्यप्रोद्यदसर्वपर्वसुभगः सच्छाययाऽलंकृतः, सद्भृतोज्ज्वलमर्त्यमौक्तिकमणिर्भूमृत्प्रतिष्ठोन्नतः । प्रेंसत्पत्रपरिष्कृतः परिलसच्छासावृतो गूर्जरः, श्रीमालाभिष इत्युदारचरितः स्वातोऽस्ति वंशः क्षितौ ॥ १ ॥

<sup>\*</sup> ताडपत्रात्मकं पुस्तकमिदं पत्तने संघसत्कमाण्डागारे विद्यते । द्रष्टव्यम्-पिटर्सन् रीपोर्ट पुस्तक ५, ४० ८१ ४ जै॰ पु॰

```
वंशे तत्र बभूव मौक्तिकसमः सद्भृतशैत्याश्रितः, रूयातो लक्ष्मक भांडद्यालिक इति खच्छसभावान्वितः।
   चित्रं छिद्रसमुज्झितोऽपि नितरां भूत्वा गुणानां पदं, विश्वपाणिहृदि व्यथत वसतिं यच्छद्मवंध्याशयः ॥ २ ॥
          तस्याभू छलना नामा लिक्टिका भांडशालिनी । शीलमुक्तावली कंठे यया दधे समुज्ज्वला ॥ ३ ॥
          संतस्तयोस्तयः पुत्राः पवित्राश्चरितैः शुभैः । अजायंतागारभारोद्धारधूर्यत्वविश्रुताः ॥ ४ ॥
 5 तेषां जिन्होऽजिन भांडशाली स्यातो गुणलोलिकनामधेयः । श्रीमिजनाज्ञाकरणप्रतिज्ञाविभूषणं वक्षसि यस्य जिन्ने ॥५॥
          शुद्धात्माऽजिन भांडशालिकयद्याश्चनद्वाभिधानोऽपरः, श्रीमद्देवगुरुपयोजनविधौ बद्धादरोऽनारतं ।
          येनीदार्थगुणैरनर्गलतरैरावर्थ विश्राणिता, पात्रेषु स्थिरता प्रवर्तनकृते लक्ष्मीर्मनःस्वीच्छया ॥ ६ ॥
   ततोऽभवहेचकुत्मारनामा सुतो गुणैर्देवकुमारमूर्तिः । प्रवर्त्तयन्निःकपटं जिनानां वर्यो सपर्यामवदातचित्तः ॥ ७ ॥
          लोलाकस्याभवद्भांडशालिनो भांडशालिनी । लक्ष्मीरित्यभिधानेन जिनपूजापरायण ॥ ८॥
          भांडशालिनो द्वी पुत्रौ लोलाकस्य बम्बतुः । घंधूकाभिधः प्रथमः श्रीमदाद्यजिनार्चकः ॥ ९ ॥
10
   वाहिनी गेहिनी तस्य बभूव प्रियवादिनी । यद्योवीरस्तयोः पुत्रः सुशीला सिंधुका सुता ॥ १०॥
          धर्मोच्छृंखरुभांडशालिकयदाञ्चंद्रस्य दानिष्या, नित्योचित्यविनीततार्जवगुणारुंकारशुंगारिता ।
          वर्यीदार्यगुणिर्विवेकविशदैर्द्रं यया रंजिता, आत्मन्यप्रतिमप्रमोदपरतां नीताः समस्ता जनाः ॥ ११ ॥
          सा जज्ञे गेहिनी नाम्ना जिंदिका भांडशालिनी । सुक्रतोपार्जिका श्रीमद्देवसद्गरुप्जया ॥ १२ ॥
          यदाश्चंद्रस्य जज्ञाते द्वेऽपत्ये भांडशालिनः । खगृहश्रियः सीमंतमौक्तिकतिलकोपमे ॥ १३ ॥
15
          आद्या पुत्री समजनि वरा राजिका नामधेया, मंदाकिन्युह्नसितलहरीशीलसंभूषितांगी।
          यस्या अंतःकरणमृद्तासंगतं जंतुजातं, रुक्ष्मीः साक्षादिव निजगृहे जंगमा याऽवतीर्णा ॥ १४ ॥
  ठक्रक्तो अनदेवस्तामथो परणीतवान् । संतोषभूषिता जाता संतोषाख्या तयोः सुता ॥ १५ ॥
          श्रीसर्वज्ञपदांबुजार्चनरतिः संप्राप्तपुण्योत्रतिः, किंचिन्मीलितमालतीदलभरखच्छेऽतिशीले मतिः ।
          भक्त्यावेशसमुद्धसद्गुरुनतिर्विस्तीर्णद्।नस्तति-निच्छचैकतपोविधानवसतिर्थस्या गुणैः संगतिः ॥ १६ ॥
20
          दाक्षिण्योद्धिमांडशालिकयञाश्चंद्रस्य पुत्रोऽपरो, धर्मोद्दामनरामणीरिह यञ्चाःपालाभिधः शुद्धधीः ।
          पण्यस्यापि न केवलैव महती भांडस्य शाला कृता, श्रीआद्यं वरिवस्यतां जिनपतिं येनात्र धर्मस्य च ॥ १७ ॥
   भांडशालियदाःपालस्याभवज्जयदेविका । औदार्यशीलप्रमुखैः प्रेयसी श्रेयसी गुणैः ॥ १८ ॥
   अभवंस्तयोस्तनूजाः सच्चरित्रास्तयो गुणैः । आनंददायिनः पित्रोरन्योन्यं प्रीतिशालिनः ॥ १९ ॥
                        आद्यः सुतः संश्रितधर्मकर्मा विवेकवेश्माजनि पार्श्वदेवः।
25
                         अभ्यर्थन .... भीरुः प्रकल्पितश्रीजिननाथसेवः ॥ २०॥
                        अन्यो बभूवांबङनामधेयः कस्याप्यसंपादितचित्तपीडः ।
                        सकीयसंतानधराधुरीणः सवेदमलक्ष्मीहृदयैकहारः॥ २१॥
                        सर्वेचित्याचरणनिपुणः पीतिपूर्वोभिलापा .....
                        .....तार्तीयीकस्तदनु तनुजः पाह्रणास्यो वभूव ॥ २२ ॥
30
          पार्श्वदेवस्य संजज्ञे पद्मश्रीनामिका पिया । यस्याः पतिवतात्वेन स्वकुलं निर्मलीकृतम् ॥ २३ ॥
                        अथांबाडस्योचितकृत्यदक्षा मंदोदरी नाम बभूव पत्नी ।
                        स्फुरद्विवेकोज्ज्वलसारहारा खमंदिरे मूर्चिमतीव लक्ष्मीः ॥ २४ ॥
```

हरेरिव मुजादंडाश्चत्वारस्तनयास्तयोः । अजायंत सदाचारगृहभारध्ररंघराः ॥ २५ ॥

प्रथमोऽजिनष्ट तेषां पार्श्वकुमाराभिषो गुणैः प्रथमः । विनयदुमालवालः पित्राज्ञापालनप्रवणः ॥ २६ ॥ वस्त् प्रेयसी तस्य प्रथ्वीदेवीति नामतः । विनीतिवनया नित्यमौचित्यप्रियकारिणी ॥ २७ ॥ तदनु तनयो द्वितीयः समजिन धनसिंहनामको विनयी । निर्मलकलाकलापत्रैणकीडादिरभिरामः ॥ २८ ॥ नामा धांघलदेवीति संजज्ञे तस्य गोहनी । पृष्ट्यार्जवार्जितस्थाषा स्थाध्यकम्मीभरंजिका ॥ २९ ॥ ततस्तृतीयोऽजिन रक्षसिंहः संतापकारिव्यसनेमसिंहः । दूरं परित्यक्तविरुद्धसंगः श्रीमज्जिनेंद्रक्रमपद्ममृंगः ॥ ३० ॥ ५ तस्याजिनष्ट दियता नामा राजलदेविका । पेथुकाख्या तयोः पुत्री समस्तानंददायिनी ॥ ३१ ॥ अनन्यसौजन्यजनानुकीर्णो विवेकलीलोज्ज्वलिचृतिः । सार्वित्रकौचित्यनिधिपवीणो जज्ञे जगितसहस्रतश्चतुर्थः ॥ ३२ ॥ पत्नी जालहणदेवीति नामा तस्य समजिन । कुत्राप्यनुत्सेकवती प्रदानविनयान्विता ॥ ३३ ॥ सोस्त्रुकाख्या ततः पुत्री वस्त्व प्रियवादिनी । यस्याः शीलजलैः शुद्धैः पुण्यवक्षी प्रविद्धिता ॥ ३४ ॥

त्या ततः पुत्रा बम्**व प्रयवादिना । यस्याः शालजलः शुद्धः पुण्यवल्ली प्रवद्धिता ।** पत्नी ततोऽजायत **पाल्हणस्य माणिक्यमालास्फुरदंशुशीला ।** जिनोपदेशश्चितिकर्णसारा कृपापपा **माणिकि**नामधेया ॥ ३५ ॥

समजिन तयोस्तन्जो वरणिगनामा समस्तगुणपात्रम् । निस्तिलसुकुलैकधुराधुरंधरः स्मितमधुरभाषी ॥ ३६॥ बभूव प्रेयसी तस्य धनदेवीति विश्वता । दाक्षिण्योज्ज्वलशीलेन सर्वेषां मोददायिनी ॥ ३७॥ अजायंत ततस्तिक्षः शीलालंकरणाः सताः । कपूरदेवी-भोपलदेवयौ वीलहणदेवयपि ॥ ३८॥ अभूद्देवकुमारस्य प्रेयसी छिडिकाभिधा । पतिवता समाचारचातुर्यार्जितसद्यशाः ॥ ३९॥ कुमारपालस्तिऽभृत् पितुराज्ञोद्यतस्त्रयोः । जिनशासनानुरागी विरागी दोषवस्तुषु ॥ ४०॥ विवेकरविरन्येषुः स्फुरित स्मातिनिग्मिलः । संतोषाय मानसाद्रेविद्राविततमस्त्रतिः ॥ ४१॥ घातत्रस्ततुरंगमांगतरलाः संपत्तयोत्पूर्जिताः, छभ्यकुव्धकविभ्यदर्भकमृगीदृग्चंवलं यौवनम् ।

चंचत्रेमति छिता ग्रुति चलं चैतत्तथा जीवितं, मत्वैवं जिनधर्मकर्माण मितः कार्या नैरेः शाश्वते ॥ ४२ ॥ सोऽनंतसुलिनदानो धर्मोऽपि ज्ञायते श्रुतात् । श्रुतं च पुल्लकाषीनं तत्कार्यः पुल्लकोद्यमः ॥ ४३ ॥ पुल्लकं लेखयामास खसुः श्रेयोर्थमांचडः । संतोषनाम्याः स्नेहेन पाल्हणञ्जातृसंयुतः ॥ ४४ ॥ प्रोधन् यावदसौ विभित्तं तपनः प्राचीपुरं प्रीमुखे, कांतिव्यक्तदिशं सुवर्णतिलकश्रीसंनिभं विश्रमम् । श्रीनामेयजिनस्य चारु चरितं तावत्कथाश्चर्यकृ-न्नन्द्यादत्र विचार्यमाणमनघप्रज्ञैः सदा सौविदैः ॥ ४५ ॥

# [२५]

धर्कटवंशजात-निर्मलमितगणिनी-लेखित-योगशास्त्रवृत्तिपुस्तिकाप्रशस्तिः\*।

िलेखनकाल १२९२ विकमान्द्री

मासीखंद्रकुरुंबरैकतरणिः श्रीमानदेवाभिध-साद्वंशे प्रभुमानतुंगगणभृत् प्राज्यप्रभावः प्रभुः । तत्राजायत बुद्धिसागरगुरुः प्रद्युक्ससूरिस्तत-साच्छिष्योऽजनि देवचंद्रगणभृद् गच्छाप्रणीर्विश्रुतः ॥ १ ॥ श्रीदेवचंद्रस्य मुनीश्वरस्य जातौ सुशिष्यो जगति प्रशिष्यो । श्रीमानदेवः प्रथमो गणेशः श्रीपूर्णचंद्रो गणभृतथान्यः ॥ २ ॥

25

30

15

20

प्तत्प्रशस्तिसहितं ताडपत्रात्मकं पुस्तकं स्तम्भतीयें शान्तिनायमन्दिरभाण्डागारे विद्यते ।

यः सैद्धांतिकमोलिम्षणमणिर्विद्वज्ञनामेसरः, संतोषोत्तमरत्नरंजिततनुः श्रीमानदेव प्रभुः । यचेतः कल्यापि नो विलिखितं सल्लापलीलावती-वेल्ललोचनचारुवीक्षितस(श)रश्रेणीभिरात्मोद्भवः ॥ ३ ॥ श्रीपूर्णचंद्रसूरेगींवीदिगोवृंदनाशिनी । ब्रह्मनिन्नोऽपि सोऽज्याद्वो यास्त परमं वृषम् ॥ ४ ॥ श्रीमानदेवस्रेः पट्टेऽजनि मानतुंगस्रिगुरुः । विधिरिव भवांतकारी नरकद्वेषी स विष्णुरिव ॥ ५ ॥

> अन्यच — धर्केटवंद्वासुधानिधिचंद्रः श्रेष्ठी गणियाको निसंद्रः । तस्य गुणश्रीः समजनि जाया दक्षस्रतेव सदैव विमाया ॥ ६ ॥ तस्यांगजेका सुमहत्तरायाः प्रभावतीसंज्ञमहत्तरायाः । पार्श्वेऽगृहीत् पंचमहाव्रतानि प्रदासस्रोः सुगुरोः करेण ॥ ७ ॥

जगश्रीरुदयश्री-श्रीचारित्रश्रीमहत्तराः । क्रमेण तासां सर्वासां पादपद्ममधुत्रता ॥ ८॥ 10 सा निर्मलमितगणिनी रम्यां श्रीयोगद्गास्त्रसद्वृत्तेः । द्वैतप्रकाशखंडस्य पुस्तिकां लेखयामास ॥ ९॥ श्रीमानतुंगसूरेः पदृस्थितपद्मदेवसूरीणाम् । तां प्रवचनरसपात्रां प्रददौ पुण्याय पुण्यतराम् ॥ १०॥

संवत् १२९२ वर्षे कार्तिक द्युदि ८ रवी धनिष्ठानक्षत्रे योगशास्त्रविद्वितीयप्रकाशस्य लिखितेति ॥ शुमं भवतु ॥

# [ २६ ]

## 15 दीशापाळान्वय-श्रे०वीरलेखित-ज्ञाताधर्मकथादिषडङ्गीवृत्तिपुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ लेखनकाल १२९५ विक्रमाब्द ]

सम्वत् १२९५ वर्षे चैत्रसुदि २ मङ्गलदिनेऽघेह श्रीमदनहिल्लपाटके महाराजश्री भीमदेवविजय-कस्याणराज्ये ज्ञाताधर्मकथाङ्गप्रभृति षडङ्गी सूत्रवृत्तिपुस्तकं लिखितम् ॥

अस्ति विस्तारवानुर्व्यामच्युतश्रीसमाश्रमः । नदीनसत्त्वसम्पूर्णो दीशापालान्वयार्णवः ॥ १ ॥ 20 तस्मिन् देउकनामा त्रासविहीनोऽभवत्पुरुषरत्नं । विजयमितरस्य पत्नी बमूव धर्मेकनित्यमितः ॥ २ ॥

तयोरभूतां तनयो नयान्वितौ निजान्वयव्योममृगाङ्कभास्करौ ।

सोल्लाक-वील्लाक इति प्रसिद्धौ पादृश्च पुत्री धनपालमाता॥ ३॥

सोल्लाकस्याभवत्पत्नी मोहिणीति तयोः सुतः । महणाख इति रूयातः सम्यक्त्वे निश्चलाशयः ॥ ४ ॥ बील्हाकसत्का दियता दयाव्या सोषुः सदाचार विचारचारुः । सिश्चत्यसंसारमसारमेषा धर्मार्थमर्थव्ययमाततान ॥ ५॥

25 पुरुषर्था इव भूताश्चत्वारो नन्दनास्तयोर्जाताः । कर्तुमिव तुल्यकालं जिनोक्तधर्म चतुर्भेदम् ॥ ६ ॥ प्रथमस्तत्र जयन्तो वीराख्यस्तदनु तदनु तिहुणाहः । जाल्हणनामा तुर्थः पञ्चत्वं प्राप्त तत्राद्यः ॥ ७ ॥ वीरस्ततोऽन्यदाऽश्रोषीत् शोकशङ्कृतिनाशकं । श्रीजगच्चन्द्रसूरीणां वचः सर्वज्ञभाषितम् ॥ ८ ॥

तद्यथा — चला समृद्धिः, क्षणिकं शरीरं; बन्धुमबन्धोऽपि निजायुबद्धः ।
भवान्तरे संश्वलितस्य जन्तो-र्न कोऽपि धर्मादपरः सहायः ॥ ९ ॥
कुबोधरुद्धे भुवने न बुध्यते, स्फुटं जिनेन्द्रागममन्तरेण ।
कलौ भवेत्सोऽपि न पुस्तकं विना, विधीयते पुस्तकलेखनं ततः ॥ १० ॥

ताडपत्रात्मकं एतत्पुक्तकं स्तम्भतीथें शान्तिनाथमन्दिरगतभाण्डागारे विद्यते ।

10

15

20

स्त्रातुः श्रेयसेऽलेखि ततस्तेन सबन्धुना । ज्ञाताधर्मकथाक्रादिषडक्नी वृत्तिसंयुता ॥ ११ ॥ जंघरालाभिधस्थाने युगादिजिनमन्दिरे । सङ्घस्य पुरतो व्याख्यातैषा देवेन्द्रस्रिभः ॥ १२ ॥ -सं० १२९७ वर्षे व्याख्यातमिति ॥

# [ २७ ]

## पि्छपालवंशीय-श्रेष्ठिलाखण-लेखित-समरादित्यचरित-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

### [ लेखनकाल १२९९ विक्रमाब्द ]

वंशः श्रीपह्निपालोऽस्ति सशासः सत्पर्ववान् । म्भृतोऽप्यधरीचके येनैकच्छत्रितात्मना ॥ १ ॥ अजिन विनयपात्रं तत्र पुंरलचूडा-मणिरमिलनकीर्तिः साढदेवाभिधानः । निरुपमजिनराजसोरपादारविंदा-ऽविचलविहितसेवावासविश्वप्रतिष्ठः ॥ २ ॥

शीलवतद्दा सादूसंज्ञिता तस्य वलमा । जिनकमयुगांभोजे यन्मनो हंसकायते ॥ ३ ॥ आताऽमृत् साददेवस्य दोसलः सत्यशालिनः । पदमीनामधेयाथ प्रिया तस्य विवेकिनी ॥ ४ ॥ आसीत् श्रेष्ठिकसाददेवतनुमूर्जाजाकनामा जिन-श्रेणिध्यानिशाणशोणितमतिप्राकाश्यनश्यतमाः । शश्यद्यस्य यशःप्रसूनमसमं राकानिशानायक-ज्योतिःक्षालितिर्मिलांबरतलामोदाय यज्ञातवान् ॥ ५ ॥ जाया तस्य जयत्तुका समभवद्दीनानुकंपारसा-ऽऽसारासिक्तविवेककंदलवनप्रस्तारबद्धादरा । नित्यध्यातजिनेश्वरांष्ठिनखरुग्ध्वस्तांधकारांकुरो, यस्याश्चित्तगृहोदरे प्रतिपदं धर्मः सुखं खेलति ॥ ६ ॥ पुत्रो लाषणसंज्ञितोऽजिन तयोः पुण्येकपात्रं कृती, नीतिज्ञो विनयी नयी सुकुलजो दक्षः क्षमादक्षिणः । येनोतुंगनिजान्वयाद्वयमहाप्रासादम्भिं स्फुटं, दिग्विस्तारियशःसुकेतनपटः प्रस्तारयामासिवान् ॥ ७ ॥

जाजाकस्याभवद्भाता जसपालाभिधः सुधीः । संतुकासंज्ञिता तस्य दियता दानशालिनी ॥ ८ ॥ जातौ तयोः सुतौ रक्ष-धनसिंहाभिधावुभौ । भिगनी नाउका नाम्नी बभ्वामायभूषणं ॥ ९ ॥ जायाऽजायत लाषणस्य कुलजा दानोद्यता रुक्मिणी, नाम्ना दीनसुवच्छलाऽवयविनी पुण्येंदिरा मंदिरे । यस्या मानसपंकजं त्यजित नो पक्षद्वयीनिर्मलो, धर्मो हंसयुवा युतो वरलया तीर्थेशभक्तयाख्यया ॥ १० ॥

नरपतिरिति नामा लाषणस्यांगजन्मा, तदनु भुवनपालाख्यो यशोदेवसंज्ञः । कमश इह तनूजा जिज्ञरे तस्य तीर्था-ऽधिपतिसुगुरुपूजाल्ब्धलक्ष्मीविकाशाः ॥ ११ ॥ जाल्हणदेवीति सुता जासीनामा तथापरा पुत्री । सद्धर्मकर्मनिपुणा कमादिमा दुहितरोऽभूवन् ॥ १२ ॥ आसीत्कुलीनचरिता नायिकदेवीति नरपतेर्दयिता । अपरा च गौरदेवी तनुभः सामंतसिंहाख्यः ॥१३॥ 25

प्रिया **सुवनपालस्य पउंदेवी**ति संज्ञिता । बमूव भाग्यम्ः शीलरत्नरत्नाकरावनिः ॥ १४ ॥ यद्गोणीवस्य पत्नी सोहरासंज्ञा पतिवता जज्ञे । तस्याः समभवत्पुत्रः सांगणनामा स्फुरद्धामा ॥ १५ ॥

मातुस्तातो राजपालाभिधानो, मातुर्माता यस्य राणीति नामी। मातुर्भाता राणिगो बूटडिश्च, मातुः पक्षो लाषणस्थेत्यमुक्तः॥ ६॥

श्रीमज्जिनेशप्रभुहस्तपद्मा-धिवासतो लाषणनामधेयः । तीर्थेशयात्रादिककर्मनिर्मलः, कुलपदीपः सुजनोपकारी ॥ १०॥ ३० अथान्यदा लाषण एव हृष्टः, सुदृष्टशास्त्रार्थविनीतचेष्टः । भवस्तरूपं क्षणदृष्टनष्टं, विभावयामास निशावसाने ॥१८॥

<sup>\*</sup> एतस्प्रशस्तिसमन्वितं पुस्तकं साम्मतीर्थे शान्तिनाथमन्दिर-भाण्डागारे विद्यते । दृष्टचम् , पिटर्सन् रीपोर्ट पुस्तक ३, पृ० ११८

25

प्रातः प्रयातः सुगुरोः समीपे, तदेव तत्रैव तथा निशम्य । ततः प्रवोधार्कसुदृष्टवस्तुना, समाधिना ध्यायति सर्वमप्यदः ॥ १९ ॥

#### तथाहि-

देहं दुःसैकगेहं जलनिधिलहरीचंचलं जीवितन्यं, संपितः प्राणभाजां प्रसमरपवनोद्धृतकेतूपमेया।

5 सौंदर्य सुभुनेत्रांचललुलितसमं बंधुसंगोऽप्यनित्यो, जैनं धर्म विनान्यन्निह मनुजमवे शाश्वतं किंचिदिस्त ॥ २० ॥

दानशीलतपोभावमेदैर्धर्मश्चतुर्विधः । मुख्यतो यतयो दानमेवैकं संप्रचक्ष्यते ॥ २१ ॥

यद्यपि त्रिविधं शास्त्रं तद्दानं ननु विश्वतम् । तथापि ज्ञानदानान्नो दानमन्यत्प्रशस्यते ॥ २२ ॥

ज्ञानं श्रुताश्रितं प्रोक्तं श्रुतं शास्त्रमिति स्मृतम् । तच्च द्विधा समास्त्र्यातं किल्पता-चरितकमात् ॥ २३ ॥

तद्द्वयोद्योतितं किंचिचरितं सुनिरूपये । इति चितयतस्त्रस्य स्मृतिगोचरतां गतम् ॥ २४ ॥

वरित्रं समरादित्यम्भुजः प्रश्नास्पदम् । संसारिजीववैराग्यरसनिर्यदमाजनं ॥ २५ ॥

द्रेषन्याष्ठदुताशनं शमधुनीपूराणवं दुर्णय-ध्वांतध्वंसनभास्करं किलमलप्रक्षालनैकामृतम् ।

एतत्सचरितं सुचारु समरादित्यशितुः शास्त्रतो, बद्धं श्रीहरिभद्रस्त्ररिगुरुणा संवेगसंगाय नः ॥ २६ ॥

यदिष्टं वस्तु संसारे तदिष्टेषु नियोज्यते । अन्यदिष्टं हि नो दृष्टं मातरं पितरं विना ॥ २७ ॥

इति मातृजयतुकाया निजिपतृजाजाह्वयस्य पुण्याय । समरादित्यचरित्रं विलेखितं लाषणेनैतत् ॥ २८॥

येन द्रव्यमुपार्जितं शुभवशादेकांतवीरेण तत् , क्षेत्रे सप्तमिते निवेश्य विहिता सद्वृत्तिरूपा वृतिः । तत्सीनि प्रकटो जिनेशसुगुरोरादेशतः शाश्वतो, जैनः श्रीसमरार्कपुस्तकतया घाटः समारोपितः ॥ २९ ॥

> नंद-नेव-भानुवर्षे पित्रोः सुकृताय लाषणः कुलजः । समरादित्यचरित्रव्याख्यानं कारयामास ॥ ३०॥

20 यावनारुति नागराट् निलनित क्षोणीतलं दिग्तित-यत्र स्तोमित केसरत्यिहमरुक् किंचांबरं मृंगित । तावत्तसमराक भूपचरितं चेतन्यविस्तारकं, श्रोतृणां समसंपदं वितनुतां व्याख्यायमानं बुधेः ॥ ३१ ॥ नंदे-नवे-भानुवर्षे श्रीरत्नप्रभसूरिणा शुभध्यानात् । श्रीस्तंभतीर्थनगरे व्याख्यातं कार्तिके मासि ॥ ३२ ॥

# [ २८ ]

धर्कटवंशीय-श्रेष्टिकटुक-लेखित-[ नेमिचन्द्रसूरिकृत ] उत्तराध्ययनसूत्रलघुवृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[लेखनकाल १३०८ विक्रमार्क]

सं० १३०८ वर्षे ज्येष्ठ विद ७ बुधे ॥ नमो जिनागमाय ॥
प्रशस्यधर्मप्रभवः सुपर्वा विशालशास्त्रो वरपत्रशोभः ।
महीमृतां मोलिषु माननीयः श्रीधर्कटानां प्रथितोऽस्ति वंशः ॥ १ ॥

<sup>\*</sup> एतरप्रश्नस्तिसमन्वितं ताडपत्रमयं पुस्तकं स्तम्भतीर्थे शान्तिनाथमन्दिरस्थितभाण्डागारे विद्यते । इष्टव्यम्-पिटर्सन् रीपोर्ट पुस्तक ३, ए. ८६-८९ ।

10

30

### साहाकनामा सुविशुद्धमध्यस्रासादिदोषैः परिवर्जितश्च । अजायतास्मिन्कुसुदावदातो सुक्तामणिर्भाखरकान्तिदीपः ॥ २ ॥

समुद्र इव गम्मीरः शशाक्ष इव शीतलः । दानवर्षी राज इव साढाकः श्रावकोऽभवत् ॥ ३ ॥ साढाकस्य सुताः पश्च जित्तरे पाण्डवा इव । येऽियसंघातजातानां कौरवाणां क्षयं व्यघुः ॥ ४ ॥ सर्वेऽिप धर्मरिकाः सर्वेऽिप हितभाषणः । पुमर्थसाधनपराः सर्वे जनहितेषणः ॥ ५ ॥ आद्य आद्याधरस्तेषां प्रमुखो गुणशालिनां । महीधरो द्वितीयस्तु गुणग्रामेकमन्दिरं ॥ ६ ॥ बोल्हाकनामा समभ्कृतीयो हारवद् गुणी । शशाक्षकाशशक्षाशयशःपूरितभूतलः ॥ ७ ॥ यशोवीरश्चतुर्थोऽभृद्दानेश्वरिशरोमणिः । लोकोत्तरचित्रोऽभृत्पश्चमः पाजङस्तथा ॥ ८ ॥ महीधर्य संजज्ञे सजातोज्वलपुत्रका । गेहिनी देहिनीव श्रीः महाश्रीरिति संज्ञिता ॥ ९ ॥ केल्हणो नाम संजातस्तनयस्सनयस्तथा । सद्गुरुचरणद्वन्द्वस्तमाराधनतत्तरः ॥ १० ॥ अजायत प्रिया तस्य कमलश्रीर्महायशा । सत्यापितसुभद्रादिसतीलोका गुणैर्निजेः ॥ ११ ॥ सागरा इव लावण्यकिताश्चतुराशयाः । अजायन्त सुधर्मिष्ठाश्चत्वारस्तनयास्तयोः ॥ १२ ॥

चन्दनादिष मनोज्ञवागभूदाद्य एव कहुकस्ततः पुनः । रासलः सहजधर्मकर्मठो पेसलस्तु गुणशिशिश्रः ॥१३॥ गाङ्गाकस्तदनु गाङ्गवारिणा सिन्नभः शुचितया विचक्षणः । देवपूजनरतो निरन्तरं वासनारसिनवासमानसः ॥ १९॥ विक्षभास्तदनु जिज्ञरे कमात् शीरुभूषण विभूषिताङ्गकाः । भर्तृपादपद्मैकदृष्टयो मूर्तिभाज इव सङ्गाताश्रियः ॥ १५॥ 15 पत्न्योऽभूवन्कुरुोत्पन्ना निःसपताः प्रियम्बदाः । पद्मश्रीश्रेति राज्यश्री-र्रुक्षमीश्रीरिति संज्ञिताः ॥ १६॥

पद्मश्रियास्त्रयः पुत्राः सञ्जाताः गुद्धबुद्धयः । प्रवाहा इव गङ्गाया जगतीपावनक्षमाः ॥ १७ ॥
प्रथमो मोहनस्तेषां जनमानसमोहनः । द्वितीयो विजयपालो बालोऽपि हि महामितः ॥ १८ ॥
तृतीयो लिंबदेवास्त्रयो मातुरत्यन्तवह्नमः । सहकारसमाकारो निवासः सम्पदामिव ॥ १९ ॥
आजुका च सुता जाता बाल्यादिष महासती । तपःकर्मणि सर्वसिन्निरता विरता भवात् ॥ २० ॥ 20 द्वितीया महणूनाम सञ्जाता तनया तथा । राज्यश्रियाः सुता जाता बनुत्कृनाम विश्वता ॥ २१ ॥
श्रिया च तनया जाता गोसली नाम सूपभाक् । प्रतध्माना चन्द्रस्य कलेव विमलाकृतिः ॥ २२ ॥
तथा यशोवीरस्य संताने सुतो नरपतिस्तथा । शिरपालश्च सञ्जातः शांतिगस्तत्सुतोऽभवत् ॥ २३ ॥
पाजडस्य प्रिया जज्ञे जयश्रीर्नामविश्वता । तथा सुतद्वयं जातं छाडा-आसलनामकम् ॥ २७ ॥
छाडाकस्य प्रिया यज्ञे लीलीकेति विशालवाक् । आसलस्य तथा जाता जाया आसमितः गुमा ॥ २५ ॥ २५ ॥

तस्याः सुतत्रयं जातं आद्यो जगधरस्तथा । द्वितीयः सूरको नाम तृतीयो धीधलः पुनः ॥ २६ ॥ धीलधस्य मिया यज्ञे लाबूरिति शुभाशया । \*इत्येवमादि सक्छं साढाकस्य कुटुम्बकम् ॥ २७ ॥

#### इतश्च -

श्रीमान् सत्त्वगृहं गभीरिमनिधिर्निःशेषभूभूषणै-व्यक्तिणः शुचिसाधुरत्ननिकरैः पाठीनपीठान्वितः । संसेव्यः सुमनोभिरक्षयगुणात्ज्ञानामृतोत्कंठितै-र्नन्द्यादूरमपारसंवरवरः श्रीचन्द्रगच्छार्णवः ॥ १॥ आद्यश्रीनन्नसूरिः समजनि जनिताशेषदोषप्रमोपः, सद्वादीद्रैरजय्यो गुरुरमितयशो वादिस्तृरिस्ततश्च । सूरिः श्रीसर्वदेवस्तदनु समभवद्वादिवृदैकवंदः, श्रीमान्प्रसुद्गसूरिः सकलकिमलक्षालने वारिपूरः ॥ २ ॥

<sup>\*</sup> पिटर्सनस्य ३ रीपोर्ट पुस्तके (पृ॰ ८६) इयं प्रशस्तिः इत एवारभ्य मुद्रिता लभ्यते । साढाककुटुंबवर्णनात्मकः सर्वोऽप्युपरि-तनभागः परित्यक्तोऽस्ति ।

इत्येवमादिप्रमुखेषु सूरिवर्येषु गच्छत्म कथाऽवशेषम् । अद्गेश्वरः सूरिरजायतास्मिन् मुनीश्वरस्तारितभव्यलोकः ॥ ३ ॥ तच्छिप्योऽप्यथ चंद्रगच्छतिलकः श्रीदेवअद्राभिषः, सूरिर्म्रिगुणालयः सुविहितश्रेणीधुरीणोऽभवत् । अक्षेशेन बभार मारविजयी श्रामण्यभारं पृथग्-भागीकृत्य सुदुर्वहं स्ववपुषा सैकादशांगेन यः ॥ ४ ॥

श्रीसिद्धसेनस्रिस्तत्पट्टविशेषको जयित यस्य । कलिकोपमानसिहता दशनाविलरेव न तपःश्रीः ॥ ५ ॥ 5 जिग्ये देवगुरुर्येन विद्यया निरवद्यया । आचार्यवर्यः समभूद् यशोदेवगुरुस्ततः ॥ ६ ॥ अदृष्टदोषस्तमसां निहन्ता भन्यारविन्दमितबोषहेतुः । ततो विवस्तानिव सानदेवः सूरिर्यशःप्रितदिग्वितानः ॥ ७ ॥

ततोऽभृचारुचारित्रचर्यामर्यादयांबुधिः । श्रीमत्रत्रप्रभाचार्यो धुर्यो माधुर्यशालिनाम् ॥ ८ ॥ तत्पादाम्भोजभृकः प्रवर्गुणयुतः सर्वसिद्धान्तवेता, ज्ञानादिश्रीनिवासः सरकरिदमने सिंह्पोतः सतेजाः ।

मायांचेदोंषजालैः प्रविरहितवपुः शर्करामिष्टवाक्य-न्यासः श्रेयःशिवश्रीं दिशतु भुवि सदा सूरिदेवप्रभोऽथ ॥ ९ ॥

10 व्याख्यास्यतस्तस्य गुरोर्मुखाञ्जाद्येनागमं संसदि साधुवृत्तः ।

कुटुंबयुक्तः काटुको महात्मा शुश्राव सिद्धान्तरहस्यमेतत् ॥ १० ॥

चके मुक्तिवधूः सहस्तकलिता त्रैलोक्यलक्ष्मीरिप, सायचा विदधे च दुर्गतिगतिस्तेनैव रुद्धात्मनः । येन सं मुजपंजरार्जितमिदं वित्तं गुरोराज्ञया, सिद्धान्ताद्भुतपुस्तकस्य लिखने साफल्यमारोपितं ॥ ११॥

इत्याकर्ण्य वचः सुधाकवचितं वक्त्राग्बुजात्सद्भुरोः, साधुः साधितमुक्तिमार्गमतिकः सद्भावनाभावितः । 15 वर्षे सिद्धि-वियंत्कृशाँनु-विधुंभिः संख्याकृते श्रेयसे, पित्रोः सुन्दरमुत्तराध्ययनकं श्रन्थं मुदासीलिखत्॥ १२॥

> न केवलं पुस्तकमेकमेव विलेखयामास गुरोर्भणित्या। निवेशयामास गुरोः पदे च रह्माकरं सूरिवरं गुरुं यः ॥ १३॥ नक्षत्राक्षतपूरितः

मंगलमस्तु । प्रशस्तिरियं कृता लिखिता च श्रीरहाकरसूरिभः । मंगलमस्तु श्रीश्रमणसंघस्य ॥

20

# [ २९ ]

## पह्णीवाळवंशीय-वरहुडियान्वय-श्रे०लाहड-लेखित-व्यवहारसूत्रादिपुस्तकप्रशस्तिः\*।

[लेखनकाल १३०९ विक्रमाब्द]

वरहुडिया साधु० राहडधुत सा० लाहडेन श्रेयोऽर्थ व्यवहारआद्यत्वं हे लिखापितमिति ॥ ॥ संवत १३०९ वर्षे भाद्रपद सुदि १५॥

25 अस्तीह श्रेष्ठपर्वप्रचयपरिचितः क्ष्मामृदासमितिष्ठः, सच्छायश्चारुवर्णः सकलसरलताऽलंहतः शस्तवृतः । प्रश्लीवालाख्यवंशो जगित सुविदितस्तत्रमुक्तेव साधुः, साधुत्रातपणंता वरहुडिरिति सत्व्यातिमान् नेमडोऽभूत् १ तस्मोचेस्तनया विशुद्धविनयास्तत्रादिमो राहडो, जज्ञेऽतः सहदेव इत्यभिषया लब्धप्रसिद्धिर्जने । उत्पन्नो जयदेव इत्यविहतस्वांतः सुधर्मे रतः, तत्राचस्य सदा प्रिया प्रियतमा लक्ष्मी तथा नाहिकः ॥ २॥

<sup>\*</sup> एतत्प्रशस्तियुक्तानि ताडपत्रमयपुस्तकानि साम्भतीर्थे शान्तिनाथमन्दिरस्थितभाण्डागारे विद्यन्ते । 'संवत् १३०७ वर्षे' लिपिकृते अभयदेवसूरिरचित-ज्ञाताधर्मसूत्रवृत्तिपुस्तकेऽपि एषा प्रशस्तिर्लिखता लभ्यते । द्रष्टव्यम्-पिटर्सन् , रीपोर्ट पुस्तक ३, ५० ६०-६३ ।

10

15

20

आधाया जिनचंद्र इत्यनुदिनं सद्धर्मकर्मोचतः, पुत्रश्चाहिणी संज्ञिता सहचरी, तस्य त्वमी स्नवः । ज्येष्ठोऽमृत्किल देवचंद्र इति यो द्रव्यं व्ययित्वा निजं, सत्तीर्थेषु शिवाय संवपतिरित्याख्यां सुधीर्लक्षवान् ॥ ३ ॥

नामंघराख्योऽथ महघराख्योऽतो वीरघवलाभिष-भीमदेवौ ।
पुत्री तथा घाहिणी नामिकाऽभूत् सर्वेऽपि जैनांब्रिसरोजभृंगाः ॥ ४ ॥
श्रीदेव मद्रगणिपादसरोरुहालेर्भन्त्यानमद् विजयचंद्रमुनीश्वरस्य ।
देवेन्द्रसृरिसुगुरोः पद्पद्ममूले तत्रांतिमौ जगृहतुर्यतितां शिवोत्कौ ॥ ५ ॥

नाइकेस्तु सुता जातास्तत्र ज्येष्ठो धनेश्वरः । स्वेतृ नामी पिया तस्य अरसिंहादयः सुताः ॥ ६ ॥ द्वैतीयीकस्सुसाधुश्रुतवचनसुधासादनातृप्तचित्तः, श्रीमज्जैनेन्द्रविम्वप्रवरजिनगृहमोल्लसत्पुस्तकादौ । सप्तक्षेत्र्यां प्रभृतव्ययितनिजधनो लाहडो नामतोऽभृत्, लक्ष्मीश्रीरित्यभिष्या सुचरितसहिता तस्य भार्या सदार्या ॥७॥

अभयकुमाराभिक्यो तृतीयोऽजनि नंदनः । यो दम्ने मानसं धर्मश्रद्धासंबंधवंधुरं ॥ ८॥

घर्में सहाया सहदेवसाधोः सौभाग्यदेवीति वभ्व जाया।
पुत्रौ च वेढाभिध-गोसलाख्यौ प्रभावकौ श्रीजिनशासनस्य॥ ९॥

किश्च — यो कृत्वा गुणसंघकेलिभवनं श्रीसंघमुचैस्तरां, श्रीदात्र श्चात्र स्वत्वप्रभृतिपु प्रस्याततीर्थेषु च । न्यायोपार्जितमर्थसार्थनिवहं स्वीयं व्ययत्वा भृशं, लेभाते सुचिराय संघपतिरित्यास्यां स्फुटां भूतले ॥ १०॥

आद्यस्य जज्ञे किल **षीवदेवी** नाम्ना कलत्रं सुविवेकपात्रं । तथा सुता जेहड-हेमचन्द्र-कुमारपालाभिध-पासदेवाः ॥ ११ ॥

अभवद् गोसलसाधोर्गुणदेवीति वक्षमा। नंदनो हरिचन्द्राख्यो देमतीति च पुत्रिका ॥ १२ ॥ जयदेवस्य तु गृहिणी जाल्हणदेवीति संज्ञिता जज्ञे । पुत्रस्तु वीरदेवो देवकुमारश्च हात्रूश्च ॥ १३ ॥ श्चमशीलशीलनपरा अभवंस्तेषामिमाः सधर्मण्यः । विजयसिरी-देवसिरी-हरसिणिसंज्ञा यथासंख्यं ॥ १४ ॥ एवं कुटुम्बसमुद्य उज्ज्वलवृषविहितवासनाभवयः । सुगुरोर्गुणगणसुगुरोः सुश्राव सुदेशनामेवम् ॥ १५ ॥

दान-शील-तपो-भावमेदाद्धर्मश्चतुर्विधः । श्रवणीयः सदाभन्यैर्भन्यो मोक्षपदपदः ॥ १६ ॥ विषयजसुर्विमच्छोर्गेहिनः कास्ति शीलं, करणवशगतस्य स्यात्तपो वापि कीद्दग् । अनवरतमदश्चारंभिणो भावना किं, तदिह नियतमेकं दानमेवास्य धर्मः ॥ १७ ॥

ज्ञानामयोपमहदानभेदात् तच त्रिधा सर्वविदो वदन्ति । तत्रापि निर्वाणपथेकद्वीपं सज्ज्ञानदानं प्रवरं वदन्ति ॥ १८ ॥ कालानुभावान् मतिमान्चतश्च तच्चाधुना पुस्तकमंतरेण । न स्यादतः पुस्तकलेखनं हि श्राद्धस्य युक्तं नितरां विधातुम् ॥१९॥ 25

इत्याकर्ण्य सकर्णः ततश्च निज्ञ जसमर्जितधनेन । टयवहारा चसुखंडस्य पुस्तकं लेखयामास ॥ २०॥\* यावद्योमसरोवरे विलसतो विश्वोपकारेच्छया, सन्नक्षत्रसितां जुजी घकलिते श्रीराजहंसा बिह । अज्ञानप्रसरान्धकारविधुरो विश्वे प्रदीपोपम-स्तावनंदतु पुस्तकोऽयमनिशं वावच्यमानो शुनिः ॥ २१॥

इत्याकण्यं ततो निजविभवैः श्रीकरपस्त्रभाष्यस्य । श्रीपंचकरपसूर्णेश्च पुस्तकं लेखयामास ॥ २० ॥ ( इष्टब्यम्, पिटर्सन् रीपोर्ट पु॰ ३, ४॰ १८०-१८२ )

<sup>\*</sup> इयमेव प्रशस्तिः व्यवहारसूत्रद्वितीयखंडपुरूकप्रान्तेऽपि लिखिता लभ्यते । तत्र, इदं पद्यमेतद्वप् विद्यते— इत्याकण्यं सकर्णः ततस्त्विभवैः सुपुस्तकेऽस्मिन् । सत्त्पत्रैर्व्यवहारद्वितीयखंडं व्यलीलिखत् ॥ २० ॥ पुनः-कल्पसूत्रभाष्यादिसंत्रहपुरूकस्य—संवत् १३२१ वर्षे लिपिकृतस्य—प्रान्तभागेऽपीयं प्रशस्तिलिखता दृश्यते । तत्रेदमन्त्य-पद्यमीदण् पत्र्यते

10

## [ ३० ]

### प्राग्वाटवंशीय-श्रे० आसपाल-लेखित-विवेकमञ्जरीप्रकरणवृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ लेखनकाल १३२२ विक्रमाब्द ]

ॐनमः श्रीवीतरागाय ॥

यन्नाममात्रवशतोऽपि शरीरमाजां, नश्यंति सामजघटा इव दुष्कृतौधाः । पादाग्रलांछनमृगेंद्रभुवा भियेव देवः, स वः शिवसुसानि तनोतु वीरः ॥ १ ॥ विस्तीणोंऽयं क्षितिरुह इव स्थाध्यमूलप्रतिष्ठः, प्राग्वाटाख्यो गरिमगुणवानन्वयोऽस्ति प्रधानः । लक्ष्मीर्यस्मिन्नविकसल्यश्रेणिशोमां विभित्तं, ज्योत्काकारा विकचकुसुमस्तोमसाम्यं च कीत्तिः ॥ २ ॥ आक्ष्मस्तत्रानवद्यश्रीः सीदः श्रीद इवाभवत् । विश्राणनेन यश्चित्रं तत्याज न कुलीनताम् ॥ ३ ॥

> वीरदेटयिभधया ग्रुमशीला तस्य शीलपरिपालनशीला । गेहिनीव कमला विमलाऽभुद्गेहिनी सुकृतनिर्मलबुद्धेः॥ ४॥

चंद्र इव पूर्णदेख: सुतस्तयोः सुगुणिकरणसंपूर्णः । दोषाश्रितो न चित्रं कलंकितां न भजते यस्तु ॥ ५ ॥ लोकोपकारकरणाद्विजयाचार्सिहसूरेरूपास्तिजननाज्जिनविंबक्हितेः । पुत्रद्वयव्रतविधापनतश्च चक्रे यः सार्थकं द्रविणमायुरिष स्वकीयम् ॥ ६ ॥

15 तस्य च प्रियतमाऽजनि रग्या वालिहिविः शशिसमुज्वलशीला। वीतरागचरणार्चनचित्ता क्षेत्रसप्तकवितीर्णसुवित्ता॥७॥ कृतोपतापनिधनं विधिनोपधानाभिल्यं तपः शिवसुलाय विधाय धैर्यात्। मालाधिरोपणमकारयदात्मनो या द्वेषद्विषो विजयसिंहगुरोः करेण ॥ ८॥

त्रपामणिक्षोणिरसावसूत सूतान्दिगीशान्स्फुटमष्टसंख्यान् । ये पुण्यकाष्टाश्रितचेतसोऽपि चित्रं न संकन्दनयोगमापुः ॥९॥
भोगिभोगायितमुजस्तंभः कुरुगृहं श्रियः । आद्यस्तत्राभिरामश्री ब्रह्मादेचोऽभवत्सुतः ॥ १०॥
अभिरामगुणग्रामद्रुमारामवसुंधरा । दियता पोहणिस्तस्य बभूव प्रियसंभवा ॥ ११॥
वासनावासितस्वांत अंद्रावत्यां महत्तमे । यश्चैत्ये कारयामास विंवं वीरजिनेशितुः ॥ १२॥

या पद्मदेवसूरेगुरोः कृते शुममितः स्विचेन । चिरतं त्रिषष्ठिमध्यादलेखयत्प्रथमितीर्थकृतः ॥ १३ ॥ द्वैतीयीको बोहिडिरभवचनुजो गुणव्रजनिकेतम् । एतस्यांबीति कुटुंबिनी च चंचद्रुणकदंबा ॥ १४ ॥ स्वकीयवंशे मुवनावतंसे ध्वजानृकारं दधदंगजन्मा । सद्धर्मनिर्मापणदत्तवित्तचित्तत्त्रयोर्विल्हणसंज्ञ आद्यः ॥ १५ ॥ २५ सती सतीसंहतीशीर्थतं तस्य प्रिया जैनपदाङाभृंगी । बभूव दानादिगुणप्रधाना सन्मानसा रूपिणिनामधेया ॥ १६॥

द्वितीय आल्ह्रणश्चाम्द्राम्यसौभाग्यजन्मम्ः । अनन्यजनसामान्यसौजन्यमणिरोहणः ॥ १७ ॥ जल्ह्रणस्तृतीयसूनुश्चतुर्थो मल्ह्रणामिषः । समम्न्मोहिनी चापि स्रता खजनमोहिनी ॥ १८ ॥ जल्ह्रणस्य तृतीयस्य नाऊ जाया शुमाशया । वीरपालो वरदेवो वैरसिंहः स्रताख्तयोः ॥ १९ ॥

<sup>\*</sup> ताडपत्रात्मकं पुस्तकमिदं स्तम्भतीर्थे शान्तिनाथमन्दिरस्थितभाण्डागारे विद्यमानमस्ति । इष्टव्यम्-पिटर्सन् , रीपोर्ट पुस्तक ३, पृ॰ १०४-९ ।

30

बहुदेवस्तु तृतीयो यश्चारित्रं च सूरिपदवीं च । संप्राप्य नाम लेभे सूरिः श्रीपदादेव इति ॥ २० ॥ चतुर्थ आमणश्चारुगुणमाणिक्यमंडितः । पंचमो बरदेवारूयः सत्संख्यविहितोद्यमः ॥ २१ ॥ षष्ठः पंडितसंहतिचतुरः स्फूर्ज्जधशा यद्गोवीरः । आचार्यपदे लेमे श्रीपरमानंद इत्यभिधाम् ॥ २२ ॥ सप्तमो वीरचंद्राख्यो जज्ञेऽनूनगुणाविलः । समभ्जिनचंद्राहः प्रकृष्टवपुरष्टमः ॥ २३ ॥ बोहडिजविल्हणस्य च पुत्रचतुष्ट्यमनून्गुणरूपम् । रूपिणिकुक्षिसरोवरकल्हंसनिभं विवेकयुतम् ॥ २४ ॥ 5 आशापालः कीर्तिबङ्गालवालः सीधूनामा भूरिधामा द्वितीयः। तार्त्तीयीकोऽभूज्जगित्संघसंज्ञस्तूर्यः सूनुः पद्मसिंहाभिधानः ॥ २५ ॥ वीरीति पुत्री सुगुणैः पवित्रा मनोहरा सा हरिणीसुनेत्रा । अभूच्छुभाचारपवित्रपात्रा सद्रूपलावण्यविशुद्धगात्रा ॥२६॥ जम्राह् यः पुत्र इह तृतीयः कामप्रदां संयमराज्यलक्ष्मीं । क्षिपं तथा स्रिपदं च लेमे सुदुर्रूमं पुण्यवतापि पुंसा ॥२७॥ प्रथमस्यासपालस्य खेतुकाकुक्षिसंभवाः । सज्जनोऽभयसिंहास्यस्तेजाकः सहजः स्रताः ॥ २८ ॥ 10 सीधकारूयद्वितीयस्य सोहरेत्यभवद्वधूः । अगण्यपुण्यदाक्षिण्यलावण्यादिगुणान्विता ॥ २९ ॥ तूर्यस्य पद्मासिंहस्य बात्वनान्नी प्रियाऽभवत् । सुतस्तयोः समुत्पन्नो नागपालाभिषः सुषीः ॥ ३० ॥ किंच - रूपं बलं च विभवो विषयाभिसंगो नीरोगता लवणिमा पियसंप्रयोगः। वातावधूतपटचंचलमेव सर्वे विज्ञाय धर्मनिपुणैर्मविभिर्विभाव्यम् ॥ ३१ ॥ अंगुष्ठमात्रं यो बिंबं कारयत्यर्हतां बुधः । सिद्धिनारीपरीरंभभवं स रूभते सुखं ॥ ३२ ॥ 15 न मनःपर्ययमविध न केवलज्ञानमत्र नैवास्ति । पुस्तकलिखनमेतत्तवष्टिर्दिष्टिहीनानाम् ॥ ३३ ॥ श्रीरतम असूरेर्गुरोः सकाशान्त्रिजस्य सद्धंधोः । संसारांभोधितरी श्रुत्वेत्यथ देशनां विशदाम् ॥ ३४ ॥ डाहापद्रपुरे चैत्ये कारयामास भावभाक् । श्रीमतः सुमतेर्बिबमर्हतस्त्रिजगत्पतेः ॥ ३५ ॥ आलेखयतीष किलासपालः श्रेयःश्रिये खत्य पितः प्रधानम् । विवेकमंजर्यभिधां दधानं सत्युस्तकं निर्वृतिदीपकल्पम् ॥ ३६ ॥ 20 यावत्पूर्वादिशृंगोदित इह जगति स्वप्रतापेन हंति, प्रोचनीलीविनीलं तिमिरमरभरं तापनस्तत्समंतात्। यावच्छेषाहिराजः क्षितिवलयमसौ स्फूर्तिमान्संबिभर्ति, श्रेयोधिष्ठानयानपवरर .... भः पुस्तकस्तावदास्ताम् ॥ ३७॥ चक्के-लोंचन-विष्टपात्रिनैयनपोद्भत(१३२२)संवत्सरे, मासे कार्तिकनाम्नि चंद्रसहिते कृष्णाष्टमीवासरे। वृत्तिर्निर्वृतिमार्गदीपकलिकातुल्या विनीतात्मना, रामेण खयमादरेण लिखिता नंबादिनंबाक्षरा ॥ ३८॥

### [ 38 ]

प्रशस्तिः समाप्ता ॥ शुममस्तु ॥ पूज्यश्रीप्रसुप्तिः प्रशस्तिः शोधितेति ॥ ध ॥

### ऊकेशवंशीय-श्रे० सपुण्य-लेखित-कल्पसूत्र-कालिकाचार्यकथा-पुस्तिकाप्रशस्तिः\*।

[ लेखनकाल १३४४ विक्रमाध्य ]

उकेश्वंशे भुवनाभिरामच्छायासमाश्वासितसत्त्वसार्था । शौराणकीयाऽस्ति विशालशासा साकारपत्रावलिराजमाना ॥ १ ॥

<sup>\*</sup> इयं ताडपत्रीया पुस्तिका पत्तने संघवीपाडा-स्थितभाण्डागारे विद्यते ।

तत्राभवद् भवभयच्छिदुराईदंद्दिराजीवजीवितसदाशयराजहंसः ।
पूर्वः पुमान् गणहरिर्गणिधारिसार से॰ .....॥
\*\* × × × × × × × ×

""यान् थिरदेवस्य हरिदेवोऽस्ति [बांधवः]। हर्षदेवीमवाः पुत्रा नरसिंहादयोऽस्य च॥ १५॥ 5 सहोदर्यः सपौनस्य लिब्सणिर्द्धर्मकर्मठा। कर्मिणि-हरिसणिश्च पुत्र्यस्तिस्रो गुणिश्चयः॥ १६॥ गुणधरस्य यो आता कनिष्ठो धुंधुकाभिधः। वेढा नामास्ति तत्पुत्रः पवित्रगुणसंतिः॥ १७॥

अथ गुरुक्रमः —

श्रीराजगच्छमुकुटोपमद्भीलभद्भसूरेर्विनेयतिलकः किल धम्मेसूरिः। दुर्वादिगर्वभरसिंधुरसिंहनादः श्रीविग्रहिंसितिपतेर्दलितप्रमादः॥ १८॥

आनंदसूरिशिष्यश्रीअमरप्रभस्रितः । श्रुत्वोपदेशं कल्पस्य पुत्तिकां नृतनामिमां ॥ १९ ॥ उद्यमात् सोमसिंहस्य सपुण्यः पुण्यहेतवे । अलेखयच्छुमालेखां निजमातुर्गुणश्रियः ॥ २० ॥

याविष्यं धर्मधराधिराजः सेवाकृतां सुकृतिनां वितनोति लक्ष्मीं । सुनीद्रवृंदैरिह वाच्यमाना तावत् सुदं यच्छतु पुस्तिकाऽसौ ॥ २१ ॥ संवत् १३४४ वर्षे मार्ग० द्युदि २ रवौ सोमसिंहेन लिखापिता ॥

15

10

### [३२]

#### द्यावटपुरीय-श्रावकसंघ लेखित पुस्तकप्रशस्तिः ।

[ लेखनकाल १३४९ विक्रमाप्य । ]

नमः श्रीवर्द्धमानाय वर्द्धमानाय वेदसा । वेदसारं परं ब्रह्म ब्रह्मचद्धस्थितिश्च यः ॥ १ ॥ स्वनीजमुसं कृतिभिः कृषीवलैः क्षेत्रेषु सिक्तं शुभभाववारिणां । क्रियेत यस्मिन् सफलं शिवश्रिया पुरं तदत्रास्ति द्याखटाभिधम् ॥ २ ॥

20

स्यातसात्रास्ति वस्तुप्रगुणगुणगणः प्राणिरक्षेकदक्षः, सञ्ज्ञाने रूब्धरूयो जिनवचनरुचिश्चंचदुचैश्चरित्रः । पात्रं पात्रेकचूडामणिजिनसुगुरूपासनावासनायाः, संघः सुश्रावकाणां सुकृतमितरमी संति तत्रापि सुस्याः ॥३॥ होनाकः सज्जनज्येष्ठः श्रेष्ठी कुमरसिंहकः । सोमाकः श्रावकः श्रेष्ठः शिष्ट्यीररिसिंहकः ॥ ४॥ कद्भुयाकश्चसुश्रेष्ठी सांगाक इति सत्तमः । स्वीम्याकः सुहडाकश्च धर्मकर्मैककर्मटः ॥ ५॥

25

एतन्मुखः श्रावकसंघ एषोऽन्यदा वदान्यो जिनशासनः सः । सदा सदाचारविचारचारुक्रियासमाचारग्रुचित्रतानाम् ॥ ६ ॥ श्रीमज्जगचंद्रमुनींद्रशिष्यश्रीपूज्यदेवेंद्रमुनीश्वराणाम् । तदाचशिष्यत्वभृतां च विद्यानंदारूयविख्यातमुनिप्रभूणाम् ॥ ७ ॥

<sup>\*</sup> अत्रैकं पत्रं [ १६२ अहाहितं ] बिनष्टमस्ति । ततः प्रशस्तेः प्रायः १३ पवानि प्रवद्यानि तत्र ।

<sup>†</sup> एतत्प्रशस्तिसमन्वितानि ताडपत्रात्मकानि श्राद्धदिनकृत्यसूत्रवृत्ति-उपदेशमालादिवन्यपुत्तकानि त्तम्भतीर्वे शान्तिनाथ-भाण्डागारे विद्यन्ते । द्रष्टव्यम्-पिटर्सन्, रीपोर्ट पुत्तक ३, पृ॰ १६८-७० ।

10

तथा गुरूणां स्वगुणेर्गुरूणां श्रीधर्मधोषाभिषस्रिराजां । सद्देशनामेवमपापभावां शुश्राव मावावनतोत्तमांगः ॥ ८॥

विषयसुखिपासोर्गेहिनः कास्ति शीलं, करणवशगतस्य स्यात्तपो वापि कीदृक् । अनवरतमद्रश्रारंभिणो भावनाः का-स्तिदिह नियतमेकं दानमेवास्य धर्मः ॥ ९ ॥

किंच-

धर्मः स्फूर्जिति दानमेष गृहिणां ज्ञानाभयोपप्रहै-स्रेधा तद्वरमाद्यमत्र यदितो निःशेषदानोदयः । ज्ञानं चाद्य न पुस्तकैर्विरहितं दातुं च लातुं च वा, शक्यं पुस्तकलेखनेन क्वतिभिः कार्यस्तदर्थोऽर्थवान् ॥ १०॥

> श्रुत्वेति संघसमवायविधीयमान-ज्ञानार्चनोद्भवधनेन मिथः प्रवृद्धि । नीतेन पुस्तकमिदं श्रुतकोशवृद्धौ, बद्धादरिश्चरमलेखयदेष हृष्टः ॥ ११ ॥

यावज्जिनमतभानुपकाशितारोषवस्तुविस्तारः । जगति जयतीह पुस्तकमिदं बुधैर्वाच्यतां तावत् ॥ १२ ॥

॥ शुमं भवतु ॥ श्रंथांश्र १२००० प्रमाणं । मंगलं महाश्रीः । लेखक-पाठक-दातार-समस्त्रसंघ-दीर्घायुर्भवतु ॥ यादशं पुस्तकं दृष्टा तादशं लिखितं मया । यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न दीयते ॥ १ ॥ शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः । दोषाः श्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी मवतु लोकः ॥ २ ॥ भग्नप्रष्ठि-कटिश्रीवा तच दृष्टिरधोमुलः । कष्टेन लिखितं शाखं यक्तेन परिपालयेत् ॥ ३ ॥

संवत् १३४९ वर्षे माघसुदि १३ अधेह चावडे श्रे॰ होना श्रे॰ कुमरसिंह श्रे॰ सोमप्रमृति 15 संघसमवायसमारव्यपुत्तकमाण्डागारे ले॰ सीहाकेन लिखितं ॥

### [ ३३ ]

### सुश्राविका-धांधी-प्रदत्त-दशवैकालिक-पाक्षिकसूत्र-पुस्तिकाप्रशस्तिः\*।

[ प्रदानसमय १३५२ विक्रमाप्द ]

श्रीमेद्पाटदेशिक्षितिराजमाज्यराज्यधोरेयः । सीमंधर इति मंत्री श्रीकरणिक इह समित पुरा ॥ १ ॥ उन्मीलद्भुरुलीलस्फूर्जितशीलमधानश्रंगारा । नीभल इति तद्भृहिणी गृहनीतिविशारदा जाता ॥ २ ॥ तस्याः स्वीयभगिन्या अगण्यसत्पुण्यकस्पलतिकायाः । सजलजलवाहपटली दत्ता श्रीपुस्तिका शस्ता ॥ ३ ॥ धांधीसुश्राविकया वाचियतुं गच्छसकलसाधूनाम् । सेयं प्रवाच्यमाना विबुधैनैद्याधिरं कालम् ॥ ४ ॥ श्रीविक्रमत्रयोद्शश्वातिद्वरंचाद्याकस्य (१३५२) वर्षस्य । भाद्रपदाभिधमासे पक्षे प्राप्तिका प्रवरे ॥ ५ ॥

### [ \$8 ]

25

### उपकेशवंशीय-संघपति-आशाधर-लेखित-उत्तराध्ययनसूत्रवृत्ति-पुस्तकप्रशस्ति ।

[ लेखनकाल १३५२ विकमाप्य ]

•••••••• [ पूर्वपत्रस्य नष्टत्वात् प्रशस्तेरस्याः आद्यानि १४ पद्यानि विनष्टानि ]••••••••••• आद्याघरस्तदाद्यः संघपतिः सप्ततीर्थसुप्रथितः । निर्मरूकीर्तिदे दास्त्रसंज्ञस्तस्यानुजन्मा च ॥ १५ ॥

<sup>\*</sup> ताडपत्रात्मिका इयं पुरितका पत्तने संघसत्कमाण्डागारे विद्यते । इष्टव्यम्-पिटर्सन् , रीपोर्ट पुरतक ५, ५० ६१ ।

<sup>ौ</sup> ताडपत्रात्मकं पुस्तकमिदं व्यम्भवीर्थे शान्तिनाथमन्दिरगतमाण्डागारे विश्वमानमितः । पिटर्सन्, रीपोर्ट पु॰ १, पृः ४१ उल्लिखित ।

लावण्यपात्रं किल त्रूणिसिंहस्तयोर्लघुः पापगजैकसिंहः । न्यायार्जितैर्थस्य घनैः सदैव साधुत्वभावं हि व्रतं विनैव ॥ १६ ॥

रक्षश्रीः सद्भार्या तेषामाचस्य श्रीरिवाभा ....[1] ......भोली लाछिलीवण्यसिंहस्य ॥ १७ ॥ रक्षश्रीकृक्षिजाः पुत्र्यश्चतस्रश्चतुराश्चयाः । माणिक्या प्रथमा तासां शोभितोभयपक्षका ॥ १८ ॥ इततः सोहगसंज्ञा च शीलादिगुणम्षिता । तृतीय-तुर्थे दुहिते कस्मीरी-माउकाभिषे ॥ १९ ॥

सहजपाल इति पथमः स्रुतः सहजसद्गुणतः सुमनोमतः । भुवनपेसल्देशालसं [ज्ञिनः] .....दतदुः कृततानवः ॥ २०॥

द्वितीयः साहणाभिल्यः ल्यातश्च गुणसम्पदा । जिनांत्रिकमले मृङ्गस्तृतीयः समराभिषः ॥ २१ ॥ जज्ञ ता(१)सुसली यस्याः सा जणकूखनूरुहा । रम्भाभिषानदेव्याश्च देशस्य ग्रुमात्मनः ॥ २२ ॥ १० सहजलदेवी जाया मायामुक्तस्य सहजपालस्य । राजमितः सत्कान्ता साहणसाधोस्तु सद्धः । १३ ॥ [पुत्रो ] लावण्यसिंहस्य सामन्तः समतायुतः । तल्लघुः साङ्गणश्चापि कुलधूर्षवलः किल ॥ २४ ॥ पुण्यपानीयसम्पर्काद् वृद्धिं याति कुलद्वमे । आशाधरो विश्वद्धारमा चिन्तयामास चेतसि ॥ २५ ॥

श्रुताघीनं कलौ धर्म्म नैव तत्पुस्तकं विना । पुस्तकानि तु लिख्यन्ते लेखकैर्ल्डधवेतनैः ॥ २६ ॥ विचित्येति स्विचेन पित्रोः पुण्याय भावतः । उत्तराध्ययनस्येह ससूत्रं वृत्तिपुस्तकम् ॥ २७ ॥ 15 सिद्धसृरिगुरोराज्ञां विश्राणः शिरसा भृशम्। करेष्वग्रीन्दु १३५२ वर्षेऽत्र व्यलीलिखदवाचयत् ॥ २८॥ (युग्मम्)

एवं संघाषिपोऽसौ विशदगुणमयः साधुराशाधराहः, पित्रोः पुण्याय हर्षातिरुचिरमिदं पुस्तकं वर्ण्यः । । । । । । चित्रः । २९ ॥

आशाधर तवायुर्वा कीर्त्तिवलीसमुद्गता । आलवालेव दुःकाले · · · · · · दीनदानतः ॥ ३० ॥ श्रीदेवगुप्तसूरीणां शिष्यः समुदि संसदि । पासमूर्तिस्तदादेशात् किमप्यर्थमभाषत ॥ ३१ ॥ श्रा · · · · · · जस्येह पुष्पदन्तौ स्थिराविमौ । गुरुभिर्वाच्यमानोऽयं तावन्नदतु पुस्तकः ॥ ३२ ॥

सम्वत् १३५२ वर्षे वर्षाकाले श्रीउपकेशगच्छे श्रीकुकुदाचार्यसंताने श्रीसिद्धसूरिपतिपत्तौ सा॰ वेसटसंताने सा॰ गोसलात्मज संवपति आशाधरेण उत्तराध्ययनवृत्ति सस्त्रा कारिता ॥ इति ॥

## [३५]

### श्रीमालवंशीय-श्रावकगणलेखित-कल्पसूत्र-कालिकाचार्यकथा-पुस्तिकाप्रशस्तिः ।

[ लेखनकाल १३६५ विक्रमाव्द ]

25

न्इति पष्टीबालगच्छे श्रीमहेश्वरसूरिभिर्विरिचता कालिकाचार्यकथा समाप्ता ॥ श्रीमालवंद्रोऽस्ति ...... विशालकीर्तिः श्रीद्यान्तिसूरिप्रतिबोधितडीडकाख्यः । श्रीविक्रमाद्वेदन भंमेहँर्षिवत्सरे श्रीआदिवैत्यकारापित नवहरेच (१)॥ १॥

तस्य शासासमुद्भतो देवसिंहो गुणाधिकः । तत्युतः कर्मसिंहस्याम्त्युत्रो मलसिंहकः ॥ २ ॥ ३० महीरोलनगोत्रे च मंडनो धांधकाभिषः । तत्युतास्त्रयः सङ्गाता ऊदल-देदाकनामतः ॥ ३ ॥

<sup>\*</sup> एषा पुह्तिका स्तम्भतीर्थे शान्तिनाथमन्दिरस्थितभाण्डागारे विधते । इयं प्रशस्तिः प्रायः प्रश्रष्टपाठात्मकाऽस्ति ।

| गोत्रमण्डनहालाको, भग्नी यस्य चतुष्ट्यी । शीलालहारधारीण्याम् मनी च महणाला ॥ ४ ॥ षड्दर्शनमका च श्रीरिवाहरिमण्डनी । अर्द्धाङ्गलक्ष्मी साद् मलसिंहस्य पुण्यमुक् ॥ ५ ॥ पञ्चपुत्रा पवित्रा च पञ्चपुत्री सतीवता । कल्पवृक्षसमानेऽपि सङ्ख्यासनसेवकाः ॥ ६ ॥ |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| धारा-रामाक-लाषाकाः जइतसिंइ-भीमकौ ।                                                                                                                                                                                                                 | 5          |
| उदी पूनी च चांदू च रुक्मिणी सोनणी तथा॥ ७॥                                                                                                                                                                                                          | 3          |
| —घाराकपत्नी च सुन्नता जयश्री तदक्रजा वेदिमिव चतुष्टयः । सधर्माणौ षांषण-मदनकौ च · · · · । · · · · · · रक्नस्य रत्नाकरतुल्यरूप घनसिंह वीर सजनिषयश्च ॥ ८ ॥                                                                                            |            |
| रामापुत्रस्तु खेताकः पद्मो लाषाकनन्दनः। जइतसिंहसुता हालु भीमापुत्री सलक्षणी॥ ९॥                                                                                                                                                                    |            |
| स्वश्रेयसे कारितकरुपपुस्तिका "हकपुण्योदयरश्रम्भिः।                                                                                                                                                                                                 |            |
| श्रीप्रक्षीगच्छे सुगुणैकधामभिर्वाचिता श्रीमहेश्वरसूरिभिः ॥ १० ॥                                                                                                                                                                                    | 10         |
| नृपविक्रमकालातीत सं० १३६५ वर्षे भाद्रपद्वदी नग्यां तिथी श्रीमेदपाटमण्डले बऊण                                                                                                                                                                       |            |
| त्रामे कल्पपुरितका लिपिता ॥                                                                                                                                                                                                                        | •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| [ ३६ ]                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ऊकेरावंशीय-धर्कटान्वय-श्रावकमूळ्यहीत-महावीरचरित्र-पुस्तकप्रशस्तिः*।                                                                                                                                                                                |            |
| [ ब्रहणकाल १३६८ विकमान्द ]                                                                                                                                                                                                                         | 15         |
| सरस्वतापदमसी सद्भृतमुक्ताल्यः।                                                                                                                                                                                                                     |            |
| प्रौदश्रीकुलमंदिरं विजयते कारेणुगच्छां <b>बु</b> षि-श्चित्रं यत्र जडाशयो न च परं कुप्राहसत्त्वाकुलः ॥ १ ॥                                                                                                                                          |            |
| सत्पत्रराजी शुभपर्वरम्यः छायी सुशाखी सरहः सुवर्णैः ।                                                                                                                                                                                               |            |
| सद्धर्मकर्मा क्षितिभृत्पतिष्ठवंशोऽस्ति वंशो भूवि घर्कटानाम् ॥ २ ॥                                                                                                                                                                                  |            |
| श्रीमद्केदावंदोऽस्मिन् खच्छमुकाफलोपमाः । साधूनां हृदलंकारा बमुतुः पुरुषास्तयः ॥ ३ ॥                                                                                                                                                                | 20         |
| आची देवधरस्तेषु दाने धाराधरः परः । प्रीणितारोपलोकोऽभूत तु जातु जडान्वितः ॥ ४ ॥                                                                                                                                                                     |            |
| जिनाल्ययशःसिद्धिदानपुण्यादिकर्मणाम् । समुद्धरणधौरेयो द्वितीयोऽम्त्समुद्धरः ॥ ५ ॥                                                                                                                                                                   |            |
| दानादिगुणगणारामयशःकुसुमसौरभैः । वासिताशोऽपरो जात आचाचरस्तृतीयकः ॥ ६ ॥                                                                                                                                                                              |            |
| समुद्धरस्य निर्माया जाया सौभाग्यशोभिनी । शोभिनीत्याख्यया जाता शीलालंकारधारिणी ॥ ७ ॥                                                                                                                                                                |            |
| धर्मद्वमस्य मूलाभो जज्ञे मृत्युः सुतस्तयोः । पुत्री सरस्वती लीत्यू जाती ब्राझीश्रियाविव ॥ ८॥                                                                                                                                                       | 2 <b>5</b> |
| गेहिनी सृत्युकस्यास्ति नाल्ही गंगेव देहिनी। तयो रत्तत्रयाधाराः पुत्राः संजित्तरे त्रयः॥ ९॥                                                                                                                                                         |            |
| आधो वहराकनामा द्वितीयः छोहडः सुधीः । सीहडस्तृतीयः ख्यातः पुमर्था मूर्तका इव ॥ १०॥ पुत्रिकाश्च तयोस्तिस्रो जाता शक्तित्रयोपमाः । चांपल-कर्मी-कर्पूरी सत्यशीख्दयान्विताः ॥ ११॥                                                                       |            |
| युत्रकाश्च तथास्तका जाता शास्त्रत्यापमाः । चापल-कामा-कपूरा सत्यक्षाल्दयान्वताः ॥ ११ ॥<br>वहराकस्य सद्भार्या नयविनयगुणान्विता । वस्तिणिर्वस्तुतत्त्वज्ञा स्वजनानंददायिनी ॥ १२ ॥                                                                     |            |
| तस्या जाताविमो पुत्री धर्मशीलपरायणी । आचो मद्न एवासी द्वितीयः कर्मसिंहकः ॥ १३ ॥                                                                                                                                                                    |            |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                              | 30         |

<sup>\*</sup> ताडपत्रमयं पुस्तकमिदं पत्तने संघसत्कमाण्डागारे विद्यते । ब्रष्टव्यम्-पिटर्सन् , रीपोर्ट पुस्तक ५, पृ॰ ५९ ।

अथाद्याचरकांताऽभ्त्वेतुः क्षेत्रं सुकर्मणाम् । लक्ष्मीघरस्तयोः पुत्रो रूक्ष्मीवर इवापरः ॥ १४ ॥ रूपला रुक्मिणीवास्ति तस्य सद्धर्मचारिणी । तस्ति हरपालाख्यः छाडू दक्षा च तस्ति ॥ १५ ॥ एवं स्वकुटुंबयुतः साधुर्मूत्रः स्वमातृश्रेयसे । श्रीमन्महावीरचरित्रं गृहीतं निजगुरुभिर्वाचयांचके ॥ १६ ॥ तस्मिन्वस्मयकारिहारिचरितः कृष्णार्षिशिष्यः पुरा, चंचबंद्रकुलघ्वजः समजनि श्रीनक्ससूरिः प्रमुः । 5 उद्गीते दिवि किन्नरैर्यदमलक्षोके सुरा धुन्वते, मूर्भः कांचनिक्षंकिणीकवितश्रोत्रं गजास्यं विना ॥ १७ ॥

—संवत् १३६८ वर्षे कोलापूर्याः श्रीमन्महावीरचरितं श्रीनन्नसृरिभिः सभाव्याख्याने व्याख्यातं। मावकमृत्वु-वहरासत्कम् ॥

### [ ३७ ]

#### श्रावक-रणसिंह-लेखित-पार्श्वनाथचरित्र-पुस्तकप्रशस्तिः।\*

10

15

[ लेखनकाल १४३६ विक्रमाब्द ]

संवत् १४३६ वर्षे पौषसुदि ६ गुरौ श्रीपार्श्वनाथचरित्रपुस्तकं लिखापितमस्ति ॥ छ ॥ श्रीअर्बूदाभिधमहीधरपार्श्ववर्ती मामोऽस्ति नांदियवराभिधया प्रसिद्धः । श्रीवर्द्धमानजिननायकतुक्रगुक्रपासादराजपरिपावितम्मिभागः ॥ १ ॥

तत्रास्ते रणसिंहः सुश्राद्धः श्राद्धधर्मधौरेयः । धार्मिकमतिक्षका सोऽन्यदैवमशृणोत् सुगुरुवाक्यं ॥ २ ॥ न ते नरा दुर्गतिमामुवन्ति न मूकतां नैव जडस्वभावम् ।

न चांधतां बुद्धिविद्दीनतां च ये लेखयन्तीह जिनस्य वाक्यम् ॥ ३ ॥ निजवित्तस्य साफल्यकृते ज्ञानावृतेभिदे । स ततो लेखयामास श्री पार्श्वेचरितं मुदा ॥ ४ ॥

भे० बीरा-आल्ड्रसुतेन धार्मिकरणासिंहेन श्रीतपागच्छगगनभास्कर श्रीदेवेन्द्रसूरि तत्यहालंकरण श्रीविद्यानंद्रसूरि तत्प० श्रीधर्मघोषसूरि तत्प० श्रीसोमप्रभसूरि तत्प० श्रीविमलप्रभसूरि श्रीपर-20 माणंदसूरि श्रीपद्मतिलकसूरि जगद्विस्थात श्रीसोमतिलकसूरि तत्प० श्रीचंद्रदोस्वरसूरि श्रीजया-वंदसूरि चरणकमलचर्त्रतीकाणां सांप्रतं गच्छनायक भट्टारकप्रभु श्रीदेवसुंद्रसूरिवराणां श्रीज्ञानसागरसूरि श्रीकुलमंडनसूरि श्रीगुणरत्रसूरि महोपाध्याय श्रीदेवदोस्वरगणि पं० देवप्रभगणि पं० देवमंगलगणि प्रमुखपरिवारसिहतानां श्रीसंघसभामध्यव्यास्थानार्थं श्रीपत्तनीय सं० सोमसिंह सं० प्रथमादि श्रीसंघस्य लेखित्वा समर्पितम् ॥ छ ॥

25

[ ३८ ]

### माऊ नाम्नी श्राविका-छेखित-[हेमचन्द्रीय] अजितजिनचरित्रप्रतिबद्ध द्वितीयपर्व-पुस्तकप्रशस्तिः।

[ लेखनकाल १४३७ विक्रमान्द ]

-समाप्तं चेदमजितस्वामिचकवर्त्तिपतिबद्धं द्वितीयं पर्वेति ॥ छ ॥ मंगळं महाश्रीः ॥ छ ॥

ताडपत्रोपरि लिखितमेतचरित्रपुस्तकं पत्तने संघवीपाडास्थितभाण्डागारे सुरक्षितमास्ते ।

<sup>†</sup> एतत्प्रशस्तिसमिक्कितं पुस्तकं पत्तने समसत्कभाण्डागारे विद्यते । ताडपत्रसद्दशाकारा कागद्मगी प्रतिरियम् ।

संवत् १४३६ वर्षे भाद्रपद् वदि ५ भूमे रुक्षतानि । पं० मलयचंद्रशिष्य आल्हाकेन लिखितमिति भद्रं ॥ छ ॥ छ ॥

भग्नपृष्ठिकिटिग्नीवास्क्ष्मदृष्टिर्थोमुसैः । कष्टेन लिखितं शास्तं यक्षेन परिपालयेत् ॥ छ ॥
जितो गत्या गजो यस्य सेवाहेवाकितां गतः । विद्वापन्द्वतः सोऽस्तु श्रिये श्रीअजितो जिनः ॥ १ ॥
श्रीमाले भुवनोत्तंशे वंशे मौक्तिकवत्पुरा । देवसिंहाभिधः श्रेष्ठी जातो जिनमतोच्छितः ॥ २ ॥
श्रीमाले भुवनोत्तंशे वंशे मौक्तिकवत्पुरा । देवसिंहाभिधः श्रेष्ठी जातो जिनमतोच्छितः ॥ २ ॥
विमुक्तमाया जया च तस्य देवलदेव्यभृत् । माऊ नामी हि (सु !) ता पुण्ये सामतस्य तु आतृजा ॥ ३ ॥
दया-दाक्षिण्य-दमता-दान-मानादिभिगुंणैः । माऊनामी विहायान्यां नाज्ञासिष्म वयं भुवि ॥ ४ ॥
इतश्च – श्रीमत्कोरंटगच्छाव्धिसमुक्षाससुधानिधिः । सूरिः सद्धान्तिको जज्ञे सावदेवः प्रभुः पुरा ॥ ५ ॥
तत्पष्टकमलाकेलिशैलः शीलकलोज्वलः । श्रीनकसूरिस्रीदस्तो जयित संप्रति ॥ ६ ॥
तन्मुखादेशनां श्रुत्वा पित्रोः पुण्यविश्वद्वये । श्रीजिनाजितनाथस्य सा चरित्रमलीलिखत् ॥ ७ ॥
गते विक्रमनो वर्षे सप्राग्निस्वर्थेसंख्यके । श्रीमद्भयो नकसूरिभ्यस्तप्रददे तया ॥ ८ ॥
यावन्मेरः स्थिरो यावदुदेति दिनकृद्विव । वाच्यमानं वृधैस्तावरपुस्तकं नंदतादिदं ॥ ९ ॥

॥ छ ॥ मंगलं म्यात् गुरुभ्यः ॥

## [ ३९ ]

#### उकेशवंशीय-श्रेष्ठिमाला-लेखित-धर्मसंग्रहणिवृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ लेखनकाल १४३७ विक्रमाप्य ]

संवत् १४३७ वर्षे अश्विनविद प्रतिपदितिथौ शनिवारे । धर्मसंग्रहणिनामग्रन्थस्य पुत्तकं लिसापितमस्ति ॥

जैनत्वाव्यभिचारिभावसुभगाः सर्वेऽपि यसिक्षना-स्तसिन् धर्मयशःस्मृद्धिविशदे वंशे उकेशाइये । श्राद्धोऽभून्नरसिंह इत्यभिधया साधुः प्रसिद्धः सुधी-स्तस्य प्रौढगुणा वभूव नयणादेवीति चिर्णपया ॥१॥२०

तयोरम्वन् तनयास्रयोऽमी मृंजाल-माला-महीपालसंजाः । मालाभिधसेषु विशेषधर्मी सर्वीकृतद्रोहकमोहगर्वः ॥ २ ॥

पुण्याय पाणिप्रहणे निषेषी घीरः सुशीलोत्तमगेहमेषी । जिनेश्वरार्चादिविशिष्टनित्यानुष्ठाननिष्ठः सुकृतालिपुष्टः ॥ ३ ॥ साक्षात्तीर्थमिलातले सुविपुले **चांद्रे कुले श्रीतपागच्छ**न्योमविम्षणं वितमसस्तेजस्विनोऽर्केन्दुवत् ।

श्रीगच्छाघिपपूज्यसदुरुजयानंदाह्याः स्रयः श्रीमंतो गुरुदेवसुंद्र इति ख्याताश्च स्रीश्वराः ॥ ४ ॥ 2॥ तेषां गुरूणामुपदेशयोगाद् दानं सदानंदरमानिदानम् । विज्ञाय विज्ञो वपते स सप्तक्षेत्र्यां नयोपार्जितमात्मवित्तं ॥ ५ ॥ शास्त्रकेसनमिहापि हि सारं ज्ञानसत्रसदृशं यत एतत् । इत्यवेत्य विशदाशयवृत्तिर्धमसंग्रहणिवृत्तिमिमां सः॥ ६॥

साष्ट्रमेश्च इह लेखयति स स्तंभतीर्थनगरे गरिमाव्ये । भूधराग्नि-जलंधीन्दुं-मिताक्ने वत्सरेऽधयुजि निर्मरूपक्षे ॥ ७॥

मुराद्रिदंडस्थितिमिद्धतारामुक्तावलीकं वियदातपत्रम् । श्रीसंघराजी परियावदास्ते सत्पुस्तकं नंदतु तावदेतत् ॥ ८॥ 8

<sup>\*</sup> एतस्प्रशस्तिसमन्दितं ताडपत्रात्मकं पुस्तकं पत्तने संघवीपाडास्थितमाण्डागारे विद्यते । ६ जै० पु०

25

### [80]

#### पह्णीवालकुलीन-श्रेष्ठिसाल्हा-लेखित-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ लेखनकाल १४४२ विक्रमाब्द ]

संवत् १४४२ वर्षे भाद्रपद्सुदि २ सोमे लिखितमिदं पुखकं ॥ श्रीस्तंभतीर्थनगरे लिखितं ॥ 5 आभूश्रेष्ठी पृष्ठीवालकुले तत्युतश्च वीराकः । तत्य युतौ विदितौ जगित महणसिंहाल्य-बीजाल्यौ ॥ १ ॥ बीजाकत्य श्रीरिति समजिन भार्या युताख्यस्तस्य । ज्येष्ठः कुमारपालो द्वावनुजौ भीम-मदनाल्यौ ॥ २ ॥ भावस्य जायामहणदेव्यामंगभवाख्यः । राणिगो वह्राभिल्यः पूनाकश्चेति नामतः ॥ ३ ॥ तेषु राणिगपुत्रस्य झांझणस्य तनुद्भवाः । सलघा-विजपालाल्य-निरया-जेसलसंज्ञिताः ॥ ४ ॥ सलघाकस्याखि खीमसिंह-संज्ञस्तन्द्रहः । विजपालस्य पुत्रौ द्वौ जयसिंहो गुणैकम्ः ॥ ५ ॥ वित्रपाकस्य शाव्यगुणांबुधेः । भार्यायां नागलदेव्यां जाताः संति युताख्यः ॥ ६ ॥ ते चैते लखमसिंहो रामसिंहश्च गोवलः । सिक्तयौदार्ययात्रावैः कृत्यैर्ये सज्जनोत्तमाः ॥ ७ ॥ वंशः भौढो भीमस्य जनिकर्पूरदेविजायायाम् । मदनस्य सरस्वत्यां देपालाख्यो वस्त्व युतः ॥ ८ ॥ तस्याथ धर्मज्ञजनालिसीन्नो भीमस्य निस्तीमगुणांबुराशेः। पुत्राः पवित्राश्चरितैकपात्रं चत्वार आसन् विशदावदाताः ॥९॥

तेषामाद्यः पद्मनामा यदीयो धीधाख्योऽभूत्स्नुरन्यूनबुद्धः । धौरेयो यो देवगुर्वादिकार्ये पूनाह्वानस्तस्य पुत्रोऽधुनाऽस्ति ॥ १० ॥

द्वितीयः साहणो यस्य पौत्रोऽस्ति कडुयाभिधः । तृतीयस्तनयो जज्ञे सामतः संगतः सताम् ॥ ११ ॥ तुर्योऽथ सौवर्णिकवर्ण्यसूराभिधः सुधापेयलसचरित्रः । तस्य विया सूहवदेवि नाझी तयोरभूतां च सुतौ गुणाब्यौ ॥१२॥

प्रथमोऽत्र प्रथिमसिंहः पाल्हणसीहो द्वितीयकः । सूनुस्तस्य च पाल्हणादेव्यां लींबा-आंबाभिषी तनयी ॥ १३ ॥

20 व्यथ प्रथिमसिंह्स्य सौवर्णिकशिरोमणेः । प्रिया प्रीमलदेवीति पुण्यप्रेमपराऽजिन ॥ १४ ॥
तयोश्च तनयाः पंच सदाचारधुरंघराः । खावदातशतैर्भूमिसुस्थिरीकृतकीर्त्तयः ॥ १५ ॥
सोमा-रतनसिंहाक-साल्हा-डूंगरसंज्ञिताः । तेषु सोमाभिधानस्य सौम्यत्वादिगुणांबुघेः ॥ १६ ॥
मार्थायां साजणदेव्यां चत्वारः सन्ति सूनवः । सद्गुणा नाराण-वाछा-गोधा-राघव-संज्ञिताः ॥ १७ ॥

रहो द्वितीयोऽजिन सिंहयुक्तो दानाम्बुशीतीकृतभूरिलोकः । संघाधिपत्वं विमलाचलादि-श्रीतीर्थयात्राकरणाद्य आप ॥ १८॥

प्रियायां रतनदेव्यामस्य पुत्रा गुणास्रयः । धनः सायर नामा च सहदेवस्तृतीयकः ॥ १९॥

तृतीयकस्तस्य सुतोऽस्ति सिंहाभिषः सुधीरोपनृमानमात्रम् । गुणाः प्रभूतप्रतिभाष्रभाद्या व्ययुक्तरां यत्र दृढानुबन्धम् ॥ २०॥

श्री[म]द्जयानंदगुरुस्रिशिदेवसुंदरगुरूणां । स्रिपदमहश्चके येन महान् स्वंद्विसुवर्नाब्दे (१४२०) ॥ २१ ॥ 30 तस्य च सहचारिण्यः पुण्याचरणैकमानसास्तिसः । सोषलदेवी-दुल्हादेवी-पूजीति विख्याताः ॥ २२ ॥

<sup>\*</sup> इयं प्रशस्तिः पत्तने संघवीपाडागतभाण्डागारे विद्यमानपश्चाशकृष्वतिपुत्तकप्रान्ते लिखिता लभ्यते । ताडपत्रीय-पुत्तकस्यान्तिमपत्र-विनष्टत्वात् प्रसुतप्रशस्तिरपूर्णस्या एवोपलञ्चाऽस्माभिः ।

15

अंत्यभार्याद्वयोत्पन्नो तस्य द्वावंगसंभवो । आध आसघरो नाम नागराजाद्वयोऽनुजः ॥ २३ ॥ तृर्योऽथ साल्हाभिध आत्मवंधुर्भक्तिस्वभावार्जववैर्यमूमिः । तस्य प्रिया पुण्यपराऽस्ति हीरादेवी तयोः सप्त स्रुताश्च सन्ति ॥ २४ ॥

इह देवराज-शिवराज-हेमराजाश्च स्वीमराजश्च। भोजाख्यो गुणराजो वनराजश्चेति गुणमाजः॥२५॥ इतश्च-सर्वकुटुंबाधिपतेः सिंहस्यादेशतस्तमालिन्यां। स्तं मनकाधिपवैत्ये भूं-चतुंकुर्दधीन्दुंसंख्येऽब्दे ॥२६॥5

धनाक-सहदेवाभ्यां चके स्रिपदोत्सवः । श्रीक्षानसागराख्यानां स्रीणां हर्षिताविनः ॥ २७ ॥ तथा सौवर्णिकश्रेष्ठाश्चकुः स्रिपदोत्सवम् । महर्च्या लखमसिंहो रामसिंहश्च गोवलः ॥ २८ ॥ द्विवाधियुर्गर्भूवर्षे (१४४२) प्रीणिताशेषम्तलं । श्रीकुलमंडनात्स्रिशीगुणरक्षसंज्ञिनाम् ॥२९॥ [ युग्मम् ] अत्र साल्हकुदुंबस्य प्रस्तुते नामवर्णने । तस्य खजनानामपि किंचित्रामाद्यलिख्यत ॥ २० ॥

ततः सौवर्णिकोत्तंससाल्हाभार्याविशुद्धश्रीः । शीलादिभिर्गुणैः ख्याता हीरादेवीति संज्ञिता ॥ ३१ ॥ सौवर्णिकशिरोरत्रत्द्वंदा-लाषणदेविजाः । श्रष्टुंजयादियात्राभिः पुण्योपार्जनसादराः ॥ ३२ ॥ श्रीसोमतिलकसूरीश्वरः ॥ ॥ ॥

🗙 🗶 [ असमाप्तरूपा इयं प्रशस्तिः ] 🗶 🗶

### [83]

#### प्राग्वटवंशीय-साऊश्राविका-लेखित-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[लेखनकाल १४४४ विक्रमाब्द]

प्राग्वाटवंदो प्रवरे पृथिव्यां देदावरः श्रेष्ठीवरो बभ्व । वसाभिधानश्च तदंगजन्मा तस्यापि मोषेत्यभिधस्तनूजः ॥१॥ तस्य च जेतलदेवी जाया पुत्रश्च मल[य]सिंहास्यः । यो देवगुरुषु भक्तो गे (हे?) रंडकनगरमुख्यतमः ॥२॥ तस्य च भार्या साऊ धर्मासक्ता सुशीलसंयुक्ता । यस्याश्च मलयसिंहो मोहणदेवी च सलु पितरौ ॥ ३ ॥ तस्याश्च पंचतनया जूठिल-सारंग-जयतसिंहास्याः । सहिताश्च षेतिसिंहाभिध-मेघाभ्यां च सुगुणाभ्यां ॥४॥ २० पुत्र्यस्था च देऊ सारूर्घरणूष्टमूश्च पांचूश्च । रूडी मानू नामी समैते सुशीलगुणयुक्ताः ॥ ५ ॥

श्रीमत्तपागणाधिपस्रि श्रीदेवसुंदरगुरूणाम् । उपदेशतोऽथ सम्यग् धर्माधर्मी परिज्ञाय ॥ ६ ॥ साऊ सुश्राविकासौ पुत्रपुत्रीपरीवृता । पत्युर्मरुयसिंहस्य श्रेयसे शुद्धवासना ॥ ७ ॥ ज्योतिःकरंडविवृत्तिं तीर्थकल्पांध भ्रिशः । चैत्यवंदनचृण्योदि श्रीताडपुत्तकत्रये ॥ ८ ॥ पत्तनेऽणहिलाहाने वार्द्धिवार्द्धिविधं भूमिते (१४४४)। वत्सरे लेखयामास नागद्याम्मिद्विजन्मना ॥ ९ ॥ ७ ॥ २५ एषां संबंधिना मोषाभिधश्राद्धेन धीमता । पाता-देवीतन्त्रेन लेखितेयं सुपुत्तिका ॥ १ ॥

### [83]

### प्राग्वाटज्ञातीय-श्राविका-कडू-लेखित-सुदर्शनाचरित्र-पुस्तकप्रशस्तिः।

[ लेखनकाल १४५१ विक्रमान्द ]

संवत् १४५१ वर्षे आवण सुदि ५ गुरावचेह श्रीस्तंभतीर्थे श्रीसुदरसणाचरित्रं लिखापितमस्ति ॥ 30

<sup>\*</sup> एतत्प्रशस्तियुक्तं ताडपत्रात्मकमावश्यकस्त्रपुस्तकं पत्तने संघवीपाडासत्कमाण्डागारे विद्यमानमस्ति ।

<sup>†</sup> ताडपत्रीयमिदं पुस्तकं पत्तने संघवीपाडास्थितभाण्डागारे सुरक्षितमस्ति ।

प्राग्वाटान्वयम्ः प्रम्तविभवोऽभृद्वज्ञसिंहाभिधः, श्राद्धः श्रीजिननाथपूजनपरः पुण्यिक्तयातत्परः ।
भायां तस्य कहूर्वयेकरितका सद्धर्मबद्धादरा
॥ १ ॥
चत्वारस्तनयास्तयोः समभवन्नते युताः सद्धुणैः, धांगास्यः प्रथमः पृथुज्ज्वस्यशा बांबाभिधानोऽपरः ।
पुण्योपार्जनसास्योः समभवन्नते युताः सद्धुणैः, धांगास्यः प्रथमः पृथुज्ज्वस्यशा बांबाभिधानोऽपरः ।
पुण्योपार्जनसास्योः समभवन्नते युताः सद्धुणैः, धांगास्यः प्रथमः पृथुज्ज्वस्यशा बांबाभिधानोऽपरः ।
ग्रामे फीलणिनामके निवसतामेषां सवित्री कहू-रेषा लिखः
।
विततश्रीमत्तपागच्छपा-चार्यश्रीदेवसुंदरमहापुण्योपदेशादिदम् ॥ ३ ॥
श्रीणी-बाण-पयोनिधि-क्षितिभिते संवत्सरे वैक्रमे, रम्ये श्रीअणिहिस्नुनामनगरे श्रीज्ञानकोशेऽनवे ।
असाप्यत्र सुद्शीनाभिधमहासत्याश्चरित्रं तया, नित्यं नंदतु वाच्यमानः
॥ ४ ॥

[ शुभं भवतु लेखकपाठ- ] कयोः ॥ छ ॥

10

5

## [88]

#### प्राग्वाटज्ञ ।तीय-श्रा०प्रीमलदेवी-लेखित-सूत्रकृताङ्गटीका-पुस्तकप्रशस्तिः\* ।

#### [ लेखनकाल १४५४ विक्रमान्द ]

-समाप्ता चेयं सूत्रकृतद्वितीयांगस्य टीका । कृता चेयं शीलाचार्येण वाहरिगणिसहायेन ॥ यदवाप्तमत्र पुण्यं टीकाकरणे मया समाधिभृता । तेनापेततमस्को भव्यः कल्याणभाग्भवतु ॥

15 — प्रंथाप्रं० १३९५० । **संवत् १४५४ वर्षे माघशुदि १३ सोमे**ऽचेह श्री**स्तं भतीर्थे** लिखितमिदं पुस्तकं चिरं नंदतात् ॥ शुभं भवतु ॥

श्रीकायस्य विशालवंशगगनादित्योऽत्र जानाभिधः, संजातः सचिवाप्रणीर्गुरुयशाः श्रीस्तं भतीर्थे पुरे । तत्त्युनुर्लिखनिकयैककुशलो भीमाभिधो मंत्रिराट्, तेनाऽयं लिखितो बुधावलिमनःप्रीतिपदः पुस्तकः ॥ १ ॥ यादशं पुस्तके दृष्टं तादशं लिखितं मया । यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न दीयते ॥

20

॥ शुभं भवतु श्रीसंघस्य लेखकपाठकयोश्य ॥

॥ ॐ॥ नमः श्रीसर्वज्ञाय ॥

प्राग्वादवंशमुकुटः श्रेष्ठी गंगाभिधः समजनिष्ट । अधरयति स्म घरायां धनदं यः सीयधनिनचयैः ॥ १ ॥ एतस्य विशदशीला जज्ञे पत्नी च गउरदेनान्नी । निःसीमरूपसंपल्लक्ष्मीरिव वासुदेवस्य ॥ २ ॥ प्रीमलदेवीसंज्ञा सकर्णजनवर्णनीयगुणकिलता । अभवन् तयोस्तन्जा जिनपूजाध्यानतिच्चता ॥ ३ ॥ विमलतमशीलसुमगा नृनं या सीयगुद्धचरितेन । चिरवीतामिष सीतां निरंतरं सारयत्येव ॥ १ ॥ तामुपयेमे सुकृती भूभड इति विश्वतो विशदबुद्धिः । ठक्कुरकाला-भार्यासंभलदेवीपस्ततनुजनमा ॥ ५ ॥ श्रीजेनशासननभोभानुश्रीदेवसुंदरगुरूणाम् । प्रीमलदेवी साऽश श्रुत्वा पीयृषदेश्यमुपदेशम् ॥ ६ ॥ मत्वाऽसारतरं धनं धनफलं लिप्सुनिजश्रद्धया, विदेष्ट्रेत्विचितिविति (१४५४) संवत्सरे विक्रमे । लक्ष्मीवैश्रवणातिशायिजनते श्रीस्तंभतीर्थाभिधे, दंगेऽलीलिखदेतदद्भततमं श्रीस्तृकृतपुस्तकम् ॥ ७ ॥ आचंद्रादित्यमेतद्विरचितचतुरानंदसंपद्विरोषं, संख्यावद्विर्मुनीद्वैरहमहमिकया वाच्यमानं वितंदैः । उद्यहःस्वातिरेकाकुलनिखलजगज्जीवजीवातुकल्गं, श्रेयःश्रीहेतुमृतं प्रवचनमनघं जैनमेतच जीयात् ॥ ८ ॥

<sup>\*</sup> ताडपत्रात्मकं पुरतकमिदं पत्तने संघसत्कभाण्डागारे विद्यते । द्रष्टव्यम्-पिटर्शन् रीपोर्ट, पुरतक ५, पृ॰ ७१ ।

20

25

## [88]

#### श्रीमालवंशीय-श्रे॰मेलिग-लेखित-पार्श्वचरित्र-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ लेखनकाल १४५५ विक्रमान्द ]

पंच-पंच-मनुसंख्यवत्सरे (१४५५) पीषमुख्यसितथी दिने विधोः। श्रीमति प्रथितपत्तने पुरे लेखकेन लिखितं सुपुत्तकं ॥ १ ॥ श्रीमालवंदो कमलावतंसे श्रेष्ठी पुराऽभृद् भृवि वीरपालः। देवे गुरी चाद्भुतमक्तियुक्तः ख्यातो गुणैश्चन्द्रकरामिरामैः॥ २ ॥

पुण्येकपात्रं तत्पुत्रो नरसिंहोऽभवरसुधीः । हीमादेवी पिया तस्य प्रशस्यगुणशालिनी ॥ ३ ॥ तयोः सुतौ धूलिग-मेलिगौ च सदा सदाचारविचारवीरौ। सद्धर्मशास्त्रवणैकचित्तो जीयाचिरं पूर्णशशांककीर्ती(१)॥४॥ मेलादेवी तिस्रया भाति सौभाग्यश्रीगेंहधर्मकार्ये नियुक्ता। भक्ता देवे सद्वुरौ चातिनम्रा गेहस्यांतर्जगमा कल्पवल्ली॥५॥ 10

श्रीनागेंद्रगणेऽगण्यपुण्यसंभारभृषिते । श्रीपद्मचंद्रस्रीन्द्रः प्रवभ्व गुणेकम्ः ॥ ६ ॥
तत्पट्टपूर्वाचलभास्करः श्रीरत्नाकरः स्रिवरो वभ्व । पट्टेऽस्य रत्नप्रभस्रिरेषः श्रीमान् जयी निर्जितकामवीरः ॥ ७ ॥
तत्पदे जयित जंगमतीर्थ सिंहदत्तगुरुरेप गुणाव्यः । यः सतां प्रथमकः किल कार्ये चंद्रगौरयशसा प्रसृतश्च ॥ ८ ॥
श्रीमते सिंहदत्ताय गुद्धचित्ताय स्र्ये । न्यायोपार्जितवित्तोऽयं मेलिगः श्रावकामणीः ॥ ९ ॥
पार्श्वनाथचरित्रस्य पददौ पुस्तकं गुमं । मेलादेव्यपि तत्पत्नी श्रीकल्पस्य च पुस्तिकां ॥ १० ॥

शुभं भवतु ॥ लेखकपाठकयोः ॥

### [84]

### प्राग्वाटवंशीय-श्राविका-आल्हू-लेखित-पञ्चाङ्गीसूत्रवृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः ।

[ लेखनकाल १४५५ विक्रमाप्य ]

संवत् १४५५ वर्षे ज्येष्ठ शुद्धि ३ गुरू पंचांगीसूत्रवृत्तिपुत्तकं लेखयांचके ॥ श्रीकायस्थिविशालवंशगगनादित्योऽत्र जानाभिषः, संजातः सचिवाशणीर्गुरुयशाः श्रीस्तंभतीर्थे पुरे । तत्सूनुर्लिखनिकयेककुशलो भीमाभिषो मित्रस्त, तेनायं लिखितो बुधावलिमनःपीतिषदः पुस्तकः ॥ १ ॥

॥ शुमं भवतु श्रीसंघमट्टारकस्य ॥

प्राग्वाटवंशमुकुटः प्रकटप्रतिष्ठः श्रेष्ठी बभ्व भूवि लाखण इत्यभिख्यः । शीतांशुरिवरभासुरकीर्तिसारेर्यः सर्वतोऽपि धरणि धवलीचकारः ॥ १ ॥ प्रतत्पाणिगृहीति स्राज्जरिति विश्रुता विशदशीला । जिनवचनबद्धरंगा या गङ्गामनुकरोति निजचरितेः ॥ २ ॥ आल्ह्रुरित्यभिधाना सकर्णजनवर्णनीयगुणनिवहा । अभवत्तयोस्तनुजा जिनादिपूजाविधानरता ॥ ३ ॥

<sup>\*</sup> ताडपत्रात्मिकैषा पुस्तिका पत्तने संघसत्कभाण्डागारे विद्यते ।

<sup>†</sup> एतस्प्रशस्तिसमन्वितं ताडपत्रात्मकं पत्रोपात्रवृत्तिपुरतकं पत्तने संघवीपाडास्थितआण्डागारे विद्यते ।

25

तामुपयेमे सुकृती मित्रवरो वीरमो विशदबुद्धिः । धीसस्वशतमस्ववीदा-चांपलदेवीप्रस्ततनुजन्मा ॥ ४ ॥

सत्पात्रदानसफलीकृतम्रिवित्ता श्रीधर्मकर्मकरणप्रवणैकचिता । या स्वैर्विशुद्धचरितैर्विदुषामदोषश्चाघास्पदं समजनिष्ट रुसत्प्रतिष्ठा ॥ ५ ॥ श्रीमस्तपागणनभोक्रणस्रस्रि-श्रीदेवसुंद्रगुरुपवरोपदेशं ।

5 श्रुत्वा सुधासममसीमगुणासमाना सा श्रावकाचरणचारुरताऽथ आल्हू: ॥ ६ ॥

मत्वाऽसारतरं धनं धनफलं लिप्सुर्निजश्रद्धया, वैदेषूद्धि-ईतितदीधिति (१४५४) मिते संवत्सरे विक्रमे । लक्ष्मीवैश्रवणातिशायि जनते श्रीस्तं भतीधिभिधे, दंगेऽलीलिखदेतदद्भततमं पश्चाक्रिकापुस्तकम् ॥ ७ ॥ आचंद्रादित्यमेतद्विरचितचतुरानन्दसंपद्विशेषं, संख्यावद्भिर्मुनीन्द्रैरहमहमिकया वाच्यमानं वितन्द्रैः । उद्यहुः सातिरेकाकुलनिखिलजगजीवजीवातुकल्पं, श्रेयःश्रीहेतुम्तं प्रवचनमन्धं जैनमेतच जीयात् ॥ ८ ॥

10 ॥ शुभं मवतु श्रीसंघस्य ॥ ध ॥

## [88]

#### प्राग्वाटज्ञातीय-रूपलश्राविका-लेखित-पद्मचरित्र (प्रा० पउमचरिय) पुस्तकप्रशस्तिः ।

[ लेखनकाल १४५८ विक्रमान्द ]

-इति पद्मचरित्रं समाप्तमिति ॥ छ ॥ मंथामं ॥ १०५०० ॥

15 संवत् १४५८ वर्षे प्रथमभाद्रपदशुदि ८ अष्टम्यां रवौ श्रीपत्तने पद्मचरित्रं लिखितं ॥ छ ॥ श्रीशिवमस्तु ॥ श्रीः ॥

प्राग्वाटज्ञातीयः श्रेष्ठी वीराभिषः सुक्रतिष्ठः । कीर्तिप्रथापथिष्ठः शिष्टप्रष्ठोऽजिन गरिष्ठः ॥ १ ॥ प्रभूतपुण्यार्जनसावधानस्तस्यांगजोऽभृद् वयजाभिधानः । गुणैरनेकैरिह निस्समानः परोपकारप्रथनेकतानः ॥ २ ॥

माऊसंज्ञा तस्य भार्या विधिज्ञा जज्ञे धन्याऽगण्यपुण्यप्रवीणा ।
कीर्तिस्फीता सर्वदोदारिचचा रेखापाप्ता स्त्रीषु शीलोचमासु ॥ ३ ॥
चत्वार एते तनयास्तदीया जाता धनाद्याः सुकृतावदाताः ।
तेजाभिधो भद्रकभीमसिंहः संपूर्णसिंहो सुवि पद्मसिंहः ॥ ४ ॥

सुता तथा रूपलनामधेया गुणेरमेया ग्रुभभागधेया । यस्याः पितृन्यातनुनात्रकेण श्रीम**ज्ययानंद**मुनींद्रचंद्राः ॥ ५ ॥ आवालकालादपि पुण्यकार्यभारेकताना करुणाईचित्ता । देवे गुरौ भक्तिमती सतीद्धा सदा तपःकर्मणि कर्मठा या ॥ ६॥

श्रीमत्तपागणनभोंगणमानुकल्पश्रीदेवसुंदरगुरुप्रवरोपदेशात्। नेतेषुं-वाँरिधि-दाद्यांकमिते प्रतीते संवत्सरे वहति विक्रमभूपतीये (१४५९)॥ ७॥ श्रीमत्पद्मचरित्रं बहुना द्रविणेन लेखियत्वेदं। श्रीपत्तनीयकोशे निवेशयामास सा सिद्धये॥ ८॥ मोक्षाध्वनीनसाधूनां ज्ञानसत्रोपमं परं। आचंद्रार्कमिदं जीयात्पुत्तकं प्रास्तदूषणं॥ ९॥

एतस्प्रशस्तियुक्तं ताडपत्रीयपुस्तकं पत्तने संचवीपाडासस्कमाण्डागारे विद्यते ।

### [80]

|  | प्राग्वाटज्ञातीय ] | धर्मश्रेष्टि-लेखित-लक्षयन्थमान-आगमपुस्तक-प्रशस्तिः* | ŧ |
|--|--------------------|-----------------------------------------------------|---|
|--|--------------------|-----------------------------------------------------|---|

| [ लेखनकाल १४७४ विक्रमान्द ]                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| -संवत् १४७४ वर्षे मार्ग ह्युद्धि ६ रवी लिखितं विमेण नागद्यामीणा श्रीमदणा                                        | हेस्रप- |
| सने ॥ शिवमस्तु ॥                                                                                                | 5       |
|                                                                                                                 |         |
| प्रथमो <b>नरपाला</b> ख्यो धनसिंहो द्वितीयकः । तार्तीयीकस्तु <b>घेताइ ए</b> ते [सु]भातरस्रयः ॥ २ ॥               |         |
| लक्षस्य झबकू नाभी पनी धर्मपरायणा । सतीमतलिकाशीलविशुद्धजलतिलका ॥ ३ ॥                                             |         |
| <b>झबकू-लक्ष्यो</b> र्जज्ञे तनयो विनयोज्ज्वलः । ज्ञातः श्रीमद्धर्ममर्गा धर्माद्वः गुद्धधीनिधिः ॥ ४ ॥            |         |
| तस्य भार्या गुणैरायी धर्मकर्मपरायणा । रत्नू नाम्नी गुद्धशीला विग्रुद्धहृदया सदा ॥ ५ ॥                           | 10      |
|                                                                                                                 | -       |
| तप्यतेऽजितचूला सा रंगसंवेगभूषणम् । तपोऽतिदुस्तपं पापपंकशोषणपूषणम् ॥ ७ ॥                                         |         |
| वैराग्याप्तपरितृष्टो विनयादिगुणाल्यः । विनयानंदनामास्य बंधुः साधुशिरोमणिः ॥ ८ ॥                                 |         |
| श्रेष्ठी धर्माभिधो धर्मकर्मकर्मठमानसः । अजिसं ब्रह्मचर्ये यो यौवनेऽप्युदचीचरत् ॥ ९ ॥                            |         |
| चतुर्विशतिकृत्वा यः पंचशकस्तवैर्जिनान् । प्रत्यहं वंदते मूरिमक्तिव्यक्तितरंगितः ॥ १०॥                           | 15      |
|                                                                                                                 | 20      |
| ••••••क्ति ॥ १२ ॥                                                                                               |         |
| कर्मणो लक्ष्मसिंहश्च प्रसिद्धौ पुण्यकर्मभिः। गोधा-लिंबादिपुत्राट्यौ संघेशौ यस्य मातुलौ ॥ १३॥                    |         |
| साधिम्मकाणां प्रति सद्मरूप्यटंकान्वि[तं]मोदकमर्प्यन् यः । अभ्यर्च्य संघेन समं गुरूंश्च श्रीदर्शनोद्यापनमाततान । | 18 211  |
| चैत्ये श्रीआदिदेवस्य श्रीदेवकुलपाटके । कुलोच्योतकरो देवकुलिकां यो व्यधापयत् ॥ १५ ॥                              | 20      |
| इतश्च-श्रीतपागच्छक्षीरार्णवसुधाकराः । जयंति गुरवः श्रीमत्सोमसुद्रसूरयः ॥ १६ ॥                                   | 20      |
| तेषां गुरूणामुपदेशवाचं निशम्य सम्यग् वरवासनाद्यः ।                                                              |         |
| स लेखयन् लक्ष्मितं जिनेंद्रागमं हामुं पुस्तकमप्यलीलिखत् ॥ १७ ॥                                                  |         |
| ॥ शुभं भवतु ॥                                                                                                   |         |
|                                                                                                                 |         |
| [86]                                                                                                            | 25      |
| प्राग्वाटवंशीय-धर्मश्रेष्ठि-लेखित-लक्षद्वयप्रनथमान-प्रस्तकप्रशस्तिः ।                                           |         |

[लेखनकाल १४७९-८१ विक्रमाब्द ]

-संवत् १४७९ वर्षे वैद्याषविद् ४ गुरौ ॥ इष्टदेवताभ्यो नमः ॥

श्रीमज्जिनेश्वरिवहारिवराजमानं सद्धर्मकर्म्मठजनवज्रुक्ष्यमानम् । सौवश्रिया प्रतिहतान्यपुराभिमानं स्त्यातं हजाग्रनगरं जयित प्रधानम् ॥ १॥

पत्तने संघवीपाडास्थितमाण्डागारे विद्यमान-ताडपत्रात्मक-राजप्रश्रीयोपाष्ट्रशृक्षित्वस्थान्ते इयं प्रशस्त्रिलिखता लभ्यते ।

<sup>†</sup> पत्तने संघनीपाडासत्कभाण्डागारे एकं ताडपत्रात्मकं [प्राकृतभाषामय] पद्मप्रभन्नरितपुस्तकं नियते, तत्प्रान्तभागे इयं प्रशस्त्रितिस्तित रूक्षाः।

तत्रोन्नत्यिवशेषशालिनि गिरिपासप्रतिष्ठे शुम-च्छाये पर्वशतप्रशस्त्रविभवे प्राग्वाटवंशे ध्रुवम् । स्त्राचाहः प्रवम् व मौक्तिकमणिः सद्वृत्तभावं श्रितः, श्रीमान् सज्जनमंडनं शुचिरुचिस्नासादिदोषोज्ञितः ॥ २ ॥ तमोविजेतुः पुरुषोत्तमस्य सुदर्शनश्रीकलितस्य तस्य । पद्मासनाभोगविलासदक्षा प्रिया गुणाल्याऽजनि लिक्सदेवी ॥३॥ तत्तिर्मलपर्मकर्म्मनिरतो धर्माभिधानस्तयोः, संजातस्तनयः प्रशस्यविनयः श्रीमान्निरस्तानयः ।

आश्चर्य प्रतिपद्यपि प्रतिकलं साकल्यनैर्मल्यभाक्, यस्य स्पष्टमदीप्यत रुचिक्निश्शोषनश्यत्तमाः ॥ ४ ॥

षष्ठाष्ट्रमादिकविचित्रतपोविधानकावर्णनाऽस्य ननु पुष्यति कामभिख्यां । संसारसागरतरंडमखंडमावः संसारतारणकृतं कृतवान् कृती यः ॥ ५ ॥ श्रीमान्वयस्यो दियतान्वितोऽपि च ब्रह्मव्रतं वत्सरपंचिवशतिम् । स एष यावत्कथिकं प्रपालयन् न विसायं कस्य मनस्यवीविशत् ॥ ६ ॥

10 श्रीशकस्तवपंचकादिविधिना बारांश्चतुर्विशति-स्तन्वानो जिनवंदनं प्रतिदिनं यावद् भवाभिष्रहात् । सम्यक्त्वस्य सुधीः शतत्रयमितैयों राजतैष्टंककै-रन्तर्मोदकमाहितैर्विहितवानुद्यापनं पुण्यवान् ॥ ७॥

> इमं सती चकशतकत् रतृरत्तुषित्रिषशीलभृत्यिया । गुणा यदीया हृदयंगमाः सतां श्रयंत्यज्ञसं श्रवणावतंसताम् ॥ ८ ॥ इतश्च – श्रीमत्तपागणनभोऽक्रणभास्कृराणां सिद्धांतवारिधिविगाहनमंदराणाम् । श्रीदेवसुंदरगुरूतमपट्टभाजां श्रीसोमसुंदरमुनीश्वरसूरिराजाम् ॥ ९ ॥

पीयूपदेश्यामुपदेशभारतीं निशम्य सम्यक् श्रुतभक्तिभावितः । अन्थं स रुक्षद्वयमानमात्मनः पुण्याय धन्यः सधनेन लेखयन् ॥ १०॥ सोमवर्सुमेनु (१४८१) मितेऽब्दे श्रीचित्कोशे व्यलीलिखन्मोदात् ।

॥ ११ ॥ त्रिभिर्विशेषकम्

यावद् व्योमातपत्रे महमणिखचिते मेरुसौवर्णदण्डे, श्रीधर्मस्याधिमर्तुर्भमति वरनभोरत्ननीराजनेयं । तावत्तत्त्वार्थसार्थामृतरसजलिपेनेदतात्वस्तिशाली, मन्थोऽयं वाच्यमानः सहृदयहृदयानंदकंदांबुदः श्रीः ॥ १२॥

### [88]

#### श्रीमालवंशीय-श्रातृयुगल-श्रेष्ठिगोविन्द्-नगराज-लेखितागमादि-नानापुस्तकप्रशस्तिः†।

25

15

20

[ लेखनकाल १४७९-८० विक्रमाब्द ]

[नंदीस्त्रटीकापांते-] इति श्रीमलयगिरिविरचिता नंदाध्ययनटीका समाप्ता । छ । ग्रंथामं ७७३२ । सूत्रमं ७०० । छ । शुभं भवतु मंगलमस्तु समस्तसंघस्य । छ ।

#### श्रीसर्वविदे नमः।

पुरंदरपुरस्फाति भाति श्रीपत्तनं पुरं । धर्मन्यायमये यत्र नित्यं लोकस्युखायते ॥ १ ॥ 30 विभाति गांमीर्यगुणेन नानाराजासदृद्धिजडभावमुक्तः । राजन्ननेकैः पुरुषोत्तमैः श्रीमालवंदाां बुनिधिर्नवीनः ॥ २ ॥

<sup>\*</sup> अस्य पद्मस्योत्तरार्द्धो मूलाद्द्यों पतितः प्रतिभाति ।

<sup>†</sup> एतत्प्रशस्तिसमन्वितानि ताडपत्रमयानि पुस्तकानि पत्तने संघवीपाडासत्कमाण्डागारे विद्यन्ते ।

सिसन्समप्रन्यवहारिरत्नमप्रत्यधामानुषमानकीर्तिः । निर्दूषणः सद्गणधाम धर्ममयैककर्माऽजनि कर्मसिंहः ॥ ३ ॥ पियाऽस्य गोईत्यभिधा सुधासदृग्वचःप्रपंचा समजायताऽद्भुता । विशुद्धशीलादिगुणैरन्तरैर्या सीतया स्वं तुल्यां बभूवृत्ती ॥ ४ ॥ तदंगभूर्भुरिसमृद्धिधाम महेभ्यसीमाऽजिन मालदेवः । बुधा अबुध्यंत भवांबुधे(?)ऽयं धनेश्वरस्य प्रतिविवमेव ॥ ५ ॥ श्रीगूर्जरेश्वरनियोगिनि रक्षपाले तद्माहयत्यपि बलेन जनं समग्रं। नैकादशीवतमधा बहुधा प्रकारैस्तद्गापितोऽपि दृढदर्शनधीस्युधीर्यः॥ ६॥ अहो अनेकैः सुकृतोत्सवैर्जनं सदैकधर्मात्मकतां नयन्त्रपि । अनंतधर्मात्मकवस्तुदेशिनो जिनेशितुरशासनमत्यजन यः॥॥। जगदंतगता विमुक्तवत् ध्रुवमानंत्यज्ञेषोऽपि यद्गुणाः । ब्रह्चकमिव स्थिरा अपि क्रममाणाश्च जगत्स कौतुकं ॥८॥ श्रीदेवसुंदर्युगोत्तमसेवयासश्रीमज्जिनागमविचारमहारहस्यः। नंदीश्वरस्तवनसूचतरात्रवातीचारांश्च यो निरुपमानमतिश्चकार ॥ ९ ॥ 10 षद्विधान्यहरहः कुरुते सावश्यकानि कलिकालविजेता । यो यथोचितमथो धनदानैदींनलोकमुददीधरदेव ॥ १० ॥ श्रीतीर्थयात्रा-जिनविंब-साधुपूजा-प्रतिष्ठादिविधानधीरः । सदापि साधर्मिकवत्सलत्वदानादिधर्मैरजयत्कर्लि यः ॥ ११ ॥ अथ च--संघभारधरणैकधुरीणाः धर्मकर्मस् न कदापि न रीणाः । नित्यदेवगृरुभाक्तिकचित्ताः क्षेत्रसप्तकनियोजितवित्ताः ॥ १२ ॥ भूतरूपथितकीर्तिसमूहाः पूरितार्थिजनसर्वसमीहाः । भूरिभूतिपरिभूतधनेशास्त्रेजसा च जितबारुदिनेशाः ॥ १३ ॥ मर्त्यलोकहितहेतुकमिंद्र-प्रेषिता इव दिवः सुरवृक्षाः । पंच तस्य तनया विनयात्या मूरिभाग्यविभवा विजयंते ॥ १४ ॥ आसीज्जनाल्हादकमूर्तिराद्यः केल्ह्राभिधस्तेषु धियां निधानम् । प्रभावकालंकरणस्य यस्य दशाप्यशोमंत दिशो यशोभिः ॥ १५ ॥ आस्ते जगत्र्व्यातयशा द्वितीयो हीराभिधानो व्यवहारिहीरः । रमांबुधेस्तस्य गुणास्तरंगा इवास्तसंख्या जगतीं स्पृशंति ॥ १६ ॥ 20 निस्तिलव्यवहारिवर्गमौलिर्वीराकः सुकृती सुतस्तृतीयः । कल्यत्यधुना प्रयत्नशीलः श्रेष्ठीन्दोरुपमां सुदर्शनस्य ॥१७॥ भक्तः श्रीगुरुपदयोः सदापि धर्माधारः श्रीजिनपतिशासनप्रमाकत् । त्रैहोक्यप्रथितयशा विशां प्रधानं पाताकः समजनि तत्सुतश्चतुर्थः ॥ १८ ॥ सनंदकः स्फुटविराजिसुदर्शनश्रीरुक्ष्मीविलासवसतिः पुरुषोत्तमोऽत्र । तस्यांगमूर्जयति पंचमकः क्षमायां गोविंद् इत्यभिधया विदितो गुणैश्च ॥ १९ ॥ 25 यौवनेऽपि दघता किल शीलं येन घीरपुरुषाचरितेन । स्मारितः स्मरिपुः परिभूय स्थूलभद्रमुनिवृत्तमिदानीं ॥ २० ॥ केल्हाभिधानस्य जनी विनीता स्यातास्ति हर्षुरिति यत् हृदुर्व्यो । धर्मद्भाः श्रीगुरुदेवमक्तिरसैः प्रवृद्धः फलतीप्सितोषैः ॥ २१ ॥ चतुरंबुधिवारिकीर्चयश्चतुराशाजनतामनोमताः । तनुजा मनुजालिमंडनं चतुरास्संति चतुर्मितास्तयोः ॥ २२ ॥ व्यवहारिवर्गमंडनमसंडदानादिधर्मविधिनिरताः । डाहा भोला मंडन माणिक्येति कमाद्विदिताः ॥ २३॥ 30 जगदद्भतसौंदर्ये भार्ये हीरामिधस्य जयतो द्वे । आद्या शाणीनामी हीरादेवी द्वितीया च ॥ २४ ॥ भाग्यदाक्ष्यविनयादिगुणाब्यो ते क्रमेण तनयावसुवातां । आदिमा विजयकर्णसकर्णे भूरिमृतिमपरा च गजाहं ॥२५॥ मायादिदोषरहिता द्यिता विमाति वीराभिषस्य फुदकुरनुकुलिचा । या यौवनेऽपि विमलं प्रतिपद्य शीलं योषासु धैर्यविरहापयशः प्रमार्ष्टि ॥ २६॥ मुतौ तयोर्भाग्यमृतौ विनीतौ प्रमृतमृती गुणभूरमृतां । आधः कृती नंदति देवद्त्तस्तथा द्वितीयो गुणद्त्तनाम ॥२७॥ ३५

७ के पु

10

25

पाताभिधानव्यवहारिमौलेरुमे अभूतां दियते विनीते । तत्रादिमा सञ्चरितैः पवित्रा प्रतापदेवी रिततुस्यरूपा ॥२८॥ अपरा पदमलदेवी नित्यं श्रीवीतरागभिक्तपरा । तनुजौ मनुजौधवराविमे क्रमेणासुवातां ह्रौ ॥ २९ ॥ श्रीजिनेंद्रपदपंकजभक्तः सर्वदा सुकृतकर्मसु सक्तः । आदिमो विजयते नगराजः कीर्तिपूरजितशारदराजः ॥ ३०॥ उद्यराज इति प्रथितोऽपरस्सकल्पौरविभूषणमंगजः । जयति देवगुरूत्तमभक्तिकृत्वरमणी रमणीयगुणाल्यः ॥ ३१॥

गोविंदनामो दियताऽस्ति गंगादेवी सदा श्रीगुरुदेवभक्ता । न जातु धर्मामृतशीतलं यन्मनः कलिखापियतुं समर्थः ॥ ३२ ॥ तयोर्जयंत्यिब्धिमताः स्रताः श्रीपदं महाभाग्यभृतो विनीताः । भृताश्चतसोऽपि दिशो यशोभिर्येषामशेषा हिमरुक्महोभिः ॥ ३३ ॥ आयो हरिश्चंद्र इति पतीतः स्नुद्धितीयः किल देवचंद्रः ।

ततस्तृतीयो जिनदासनामा मरूढघामा गुरुदेवमकः॥ ३४॥

अथ च — श्रीजैनशासनसमुद्धरणैकघीराः श्रीदेवसुंद्रयुगप्रवरा विरेजुः ।
तेषां पदे जनमुदे विहितावताराः श्रीसोमसुंद्रगुरुप्रवरा जयंति ॥ ३५ ॥
निक्शेषलिक्षमवनं भुवनातिशायिमाहात्स्यधामभरतोत्तमसंयमाल्याः ।
किंचात्र सर्वगुणसुंदरशिल्पसीमामृता जयंत्यधिजिनेश्वरशासने ये ॥ ३६ ॥

15 चत्वारः श्रीमदाचार्याः स्थापितास्तैर्युगोत्तमैः । एकपादिष वैर्धमश्चतुष्पादमवत्कलौ ॥ ३०॥ चारितस्तवेन जनमारिहृतस्सहस्रनामावधानिविरुदा महिमैकधामाः । तेष्वादिमा विविधशास्त्रविधानधातृतुल्या जयंति सुनिसुंदरसूरिराजाः ॥ ३८॥

षट्त्रिंशता स्रिगुणैरलंकृतास्तथा द्वितीया विजयं वितन्वते ।

जगच्छुताः कृष्णसरस्वतीति सद्यशःश्रियः श्रीजयचंद्रसूरयः ॥ ३९ ॥

20 न्यजयंत महाविद्याविडंबनभभृतिशास्त्रविष्टतिकृतः । श्रीभुवनसुंदरगुरूतमास्तृतीया यशोनिधयः ॥ ४० ॥ तुर्या जयंति जगतीविदिता निखिलांगपाठपारगताः । श्रीजिनसुंदरगुरवः प्रज्ञाऽवज्ञातसुरगुरवः ॥ ४१ ॥ अतश्य-

गणाधिपश्रीगुरुसोमसुंदरप्रभूपदेशं विनिशम्य सुंदरम् । श्रुतस्य भक्तेरधुना जिनाधिपप्रवर्तमानागमलेखनेच्छया ॥४२॥
गोविंद-नगराजाभ्यां नेदेभँ-भँनु-वत्सरे । लेखितः पुस्तको जीयादाचंद्रार्कं प्रमोददः ॥ ४३॥
॥ इति प्रशस्तिः \* ॥

[40]

### श्रीमालवंशीय-श्राविकालीली-लेखित-उपमितिकथासमुचय-पुस्तकप्रशस्तिः<sup>†</sup>।

[ लेखनकालो नोल्लिखितः ]

नम्रोन्नम्रे यदस्मिन्नपि जगति पदांगुष्ठपीडां प्रपन्नाणोद्रो(?) क्षुभ्यदक्येर्विमलितममृतैरम्रमुख्लोचतीदम् । 30 यत्ताराः स्वस्तिकंति क्षितितलमिलिता यस्य जन्मोत्सवे तत्करूपोऽप्याकरूपकरूपः स नुदतु दुरितं वो महावीरदेवः ॥

संवत् १४८० वर्षे कार्तिक वदि १२ रवी महं भीमास्रुत हरिदासेन लिखितं ॥ शुभं भवतु ॥ † तारपत्रीयं पुराकमिदं सम्भतीर्थे धान्तिनायमन्दिरगतभाण्डागारे विचते । द्र॰ पिटर्सन् रीपोर्ट पुराक ३, ए. ४ ।

<sup>\*</sup> इयमेव प्रशस्तिरेतर्भाण्डागारस्ररक्षितद्श्यवैकालिकटीका-कल्पभाष्य-भवभावनाष्ट्रस्यादिपुत्तकान्तेऽपि लिखिता लभ्यते । तत्र भवभावनावृत्तिप्रान्ते एव विशेषः पुष्पिकालेखो दश्यते-

म्मृत्यतिष्ठामिविष्ठमानः श्रीमालवंशो न कुतोऽपि नीचः। संसेव्यमानोऽर्थिभिरुद्धतोऽप्यवष्टंभनाय प्रयतैः स जीयात् ॥

तसिनामास्ति वेष्ठत्फल इति कलिना यो बहिः कृत्य मुक्तस्तुच्छेनातुच्छमूर्तिः प्रणयिवितरणे करूपशाखीव मर्त्यः । शंके पुण्येकमार्गः कृतयुगसमयाकास्ति पूर्वे तदस्माको चेत्रतांततिः कि स्रकृतिशतकृतारंगरेला च लीली ॥ मोक्षास्य हेतुः प्रथमस्तथा प्रत्यर्थितंत्रं श्रुतधर्म एषः । श्रेयोऽर्थमेषोपमितिं व्यलीलिख्क्कीली स्रुता तस्य पितस्तदेतां ॥ 5 संसारवार्थी पततां जनानां स्फरत्ययं हस्त इवाविममः । आलंबनीयः श्रवणादिकृत्यै-विलेखितो मन्थ इयं च शास्तिः ॥

### [ 48 ]

#### धर्कटान्वय-श्राविकाराज्यश्री-लेखित-[ देवचन्द्रसूरिकृत-]शान्तिनाथचरित्र-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ लेखनकालो न निर्दिष्टः, वर्णनानुसारेण १२ शतान्द्रधनुमीयते ] श्रीविजयचंद्रसूरिशिष्य श्रीयशोभद्रसूरिशिष्य श्रीदेवप्रभसूरीणां सत्कं पुस्तकम्। प्राप्तो गोत्राधिपत्वं रसभरविलसन्नंदनारामरम्यः, सर्वस्याशाप्रकाशी सकलसुमनसां सेवनीयः सदैव । नानाकल्पागमानामुपचयजनको राजसम्मानभावं, प्राप्तः श्रीधक्केटानां प्रकटितगरिमा वंशमेरुः समस्ति ॥ १ ॥

सच्छायः सरसः सपत्रनिचयः शाखाप्रशाखांचितः, पीनस्कंधविराजितः प्रतिपदं संतापहारी सताम् । चिंतागोचरवारिशुद्धविसरं दातुं समर्थोऽर्थिनां, तत्राजायत कल्पपादपसमः श्रीजावडः श्रावकः ॥ २ ॥

तस्याभवनिखिलकस्मषदोषहीना-स्तिस्रः प्रियास्त्रिपथगा इव पूरिताशाः। लोकत्रयप्रथितशीलयुतास्त्रथापि, प्राप्ताः कदाचन न दीनप्रथातिथित्वम् ॥ ३ ॥ जिनदेवी बभूवासामाद्या मधुरवादिनी । स्रोणोचितगुणोपेता जिनेंद्रपदपूजिका ॥ ४ ॥

राकासधारिहमसमानशीला शुद्धाशयानंदितदीनलोका । रूपश्रिया तर्जितकामकांता कांता द्वितीयाऽजनि सर्वदेवी ॥५॥

कंदावदातद्यतिशीलशालिनी मातेव सर्वस्य जनस्य वत्सला । पूर्णी तथा पूर्णमनोरथस्थितिर्जाता तृतीया गृहिणी विवेकिनी ॥ ६ ॥

यः सर्वदा सर्वजनोपकारी गंभीरधीरो जिनधर्मधारी । तं दुर्र्छ मं दुर्रुभमस्यपुण्यैः प्रासूत तत्र प्रथमा तनूजम् ॥ ७ ॥ संजाती मूर्वि विख्याती सर्वेदेव्याः धुतावुभी । उदयाचलचूलायाः सूर्याचंद्रमसाविव ॥ ८॥

**धाद्यस्तयोः** सज्जनित्तहारी नयी विनीतः सकलोपकारी। जिनेंद्रपूजाविहितानुरागः साधुप्रियोऽजायत देवनागः ॥९॥ द्वितीयश्च गुणावासः सत्यशौचसमन्वितः । कलावानुज्जवलो जातः कुलकैरवचंद्रमाः ॥ १०॥

सूरेः श्रीजिनब्रह्मभस्य गणिनः पादपसादेन त-क्षव्यं येन विवेकयानमसमं दुःपापमस्पाद्ययेः । येनाद्यापि सुर्खं सुर्खेन कृतिनः संसारवारांनिधेः, पारं यांति परं निरस्तसकलक्केशावकाशोदयाः ॥ ११ ॥

शिरसि नमनं यः साधूनां दशोरतिशांततां, वदनकमले सत्या वाणी श्रुतौ श्रवणं श्रुतेः। मनिस विमलं बोधं पाणा धनस्य विसर्जनं, जिनगृहगतिः पादांभोजे चकार विमूषणम् ॥ १२ ॥

मालेयशैलशिखरोज्वलकांतिकांत-श्रीनेमिनायभवनच्छल्तस्य येन । मूर्चिः सधर्म इव सर्वजनीयदातु-राविष्कृतः सफल्लोकहितावहेन ॥ १३ ॥

ताडपत्रीयमिदं पुस्तकं पत्तने संघसत्कभाण्डागारे विचते । इष्टव्यम्-पिटसंन् रीपोर्ट पुस्तक ५, ४० ७४ ।

10

20

15

25

30

चारित्राचरणेकधीरमनसो गीतार्थचूडामणेः, विद्यानां मणिदर्पणस्य शमिनः सेव्यस्य पुण्यार्थिभिः। यश्च श्रीमुनिचंद्रसृरिसुगुरोः पादांबुजं सेवितुं, वाञ्छन्मत्सरवर्जितः सुरवधूप्राणेश्वरत्वं गतः ॥ १८ ॥ निःसीमधर्म्मनिलयं कलितं सद्धैः, सद्भुत्तताविरहितं न कदाचनापि । स्यातं जगत्त्रयमिवापदनंतसत्त्वं, पूर्णासुतत्रयमतीव गभीरमध्यम् ॥ १५॥ रूक्मीविलासकलितो बलिदर्पहंता, सत्यानुरागिहृदयो विधिपक्षपाती । 5 स्रक्षमीधरः सुतवरोऽजनि तत्र मुख्य-श्चित्रं तथापि न जनार्दनतामुपेतः ॥ १६॥ आराधितश्रीजिननेमिनाथः, संपादितानंतस्रूलप्रमाथः। आसीद् द्वितीयो धनदेवसंज्ञः, सदा सदाचारविचारविज्ञः ॥ १७ ॥ यस्यासमानफलकांतगुणाभिरामं, संरुद्धरंध्रमविलाभिजलप्रवेशम् । सद्धीवरैरनुगतं मतियानपात्रं, गंभीरकार्यज्ञछभेः परभागमेति ॥ १८॥ 10 विवेकजनवल्लभः स्फटिकशैलशुद्धाशयः, कलंकविकलः सदा सकललोकसंतोषदः। बभूव जिनपूजकः सुगुरुवंदकः श्रावक-स्तृतीय इह नंदनः सुजननंदनः श्रीधरः ॥ १९ ॥ तत्रो जिल्स्य समजायत धर्मपत्नी, मंदाकिनीसलिलनिर्मलशीलयुक्ता । लक्ष्मीः समस्तजनवाञ्छितदानदक्षा, चित्रं न निर्गुणरता न चल्लभावा ॥ २०॥ उल्लासकाः सुमनसां विदितानुभाव-संपादकाः समयिनां बहुरुं फलानाम् । 15 नित्यं निजकमयुता मुवनप्रसिद्धाः, पुत्रास्तयो ऋतुसमाः षडिहोपजाताः ॥ २१ ॥ कारुण्यरतांकरमेरुशेलः सौजन्यपीयूषरसांबुराशिः । आद्यः सुतोऽजायत वर्द्धमानस्तेषां कलाभिः परिवर्द्धमानः ॥ २२ ॥ अपारगांभीर्यनिवासम्मिर्विद्वत्सु श्राद्धादिजनोपकारी । अनल्पलावण्ययुतो द्वितीयः पुत्रः पवित्रोऽजनि मृलदेवः ॥२३॥ कीर्तेः पात्रं निजगुरुगिरां पालने लब्बलक्षः, स्थानं नीतेर्जनकनयनानंददायी सदैव । द्रीभूताखिलख ..... हो जातवान्पुत्ररतं, तार्चीयीकः कुशलवसुताबह्नभो रामदेवः ॥ २० ॥ 20 बभूव कारुण्यपरिम्रहाय कृतागृहः कुमहदर्प्पहंता । विपत्तिसंपत्तिसमानुरागी यद्योधरो धीरिमधाम तुर्यः ॥ २५ ॥ जिनेंद्रपूजारचनानुबंधबद्धोद्यमो निर्मलकीर्तिशेषः । भक्त्या समासेवितसर्वदेवस्ततोऽनुजोऽजायत सर्वदेवः ॥२६॥ मुक्ताफलारंभरतिर्न दीनो विश्रामभूमिः पुरुषोत्तमानाम् । पयोधिवन्नित्यगभीरभावः षष्ठस्तनूजोऽजनि चापदेवः ॥२६॥ तत्रासीद रामदेवस्य वल्लभा शीलशालिनी । आसदेवीति विख्याता सुरूपा रूपिकापरा ॥ २८ ॥ 25 यशोधरस जाया च थेहिका हितकारिणी । शोभना सर्वदेवस चापदेवस शांतिका ॥ २९ ॥ अस्ति सा थेहड इति प्रथिताभिधानः, कुंदानदातहृदयः सदयः सदैव । घीरो यशोधरसुतः कलितः कलामि-र्नित्यप्रशस्तचरितः प्रणतो गुरूणाम् ॥ ३० ॥ आनंदकः सुमनसां सततं सुधर्मा-बद्धादरः कृतविमानमनःप्रवृत्तिः । आस्ते महेन्द्र इव वल्लभित्रलेखः श्रीरामदेवतनयो विनयी महेंद्रः ॥ ३१ ॥ हरिचंद्राभिधानश्च द्वितीयोऽभूत्तनूद्भवः । वल्लभः सर्वलोकानां प्रतिपचंद्रमा इव ॥ ३२ ॥ 80 विनयी नयसंवासो चापदेवस्य नंदनः । गोसलाख्यः सुशीलोऽम्द्रुणरत्नमहानिधिः ॥ ३३ ॥ आसीदाद्या महेंद्रस्य महाश्रीरूपसप्रिया । राज्यश्रीः शीलकारुण्यदानीचित्यादिशालिनी ॥ ३४ ॥ राज्यश्रियस्यः पुत्रा वीसलोऽथ यद्योभटः । बोहित्थश्रेति संजाता गुणरत्नीघरोहणाः ॥ ३५ ॥ राज्यश्रीरन्यदा तत्र ग्रद्धश्रद्धानवंधरा । इत्येवं चिंतयामास निस्समानगुणोज्ज्वला ॥ ३६ ॥

15

प्राणा वायुमयाः स्वभावतरला रूक्ष्मीः कटाक्षस्थिरा, स्वाम्यं बारूविरुंबितातनुशिरुावस्थानदुःसं सदा । वातांदोलितदीपकुड्मरुदलप्रायः प्रियैः संगम-स्तन्नासीह किमप्युदारमनसामाशामिवेशास्पदम् ॥ ३७॥ तल्लब्ध्वा मनुजेषु जन्म विमल्धं संप्राप्य देशादिकं, श्रुत्वा श्रीजिनचंद्रवाचमुचितां श्रीमद्गुरूणां पुरः । साधीने च धने च संगतवित सीये कुटुंबे सतां, युक्तो धर्मिविधान एव सततं कर्तुं महानुद्यमः ॥ ३८॥ सम्यग्ज्ञानपुरःसरश्च महतां धर्मादरः संमतः, प्रायस्तच जिनागमादिवकलं संजायते धीमताम् । सर्वे लोकमवेक्ष्य शांतविशदप्रज्ञापकर्षोद्यमं, काले सोऽपि कलौ न्यवेशि मुनिभिः संघोत्तमैः पुस्तके ॥ ३९॥

चारित्रभारचरणासहमानसेन पंचप्रकारविषयामिषछालसेन ।

पात्रादिदानमयधर्मवता तदेयं लेख्यं परिम्रहवता गृहिणा तदेव ॥ ४० ॥
एवं विचित्य सुचिरं श्रेयोर्थं खस्य सा च राज्यश्रीः । श्रीद्यांतिनाथचरितस्य पुस्तकं लेखयामास ॥ ४१ ॥
विरचितविचित्ररेखं सुवर्णपत्रावलीकलितशोभम् । यद्गाति करे विदुषां कंकणमिव कीलिकारम्यम् ॥ ४२ ॥
राकाशीतांशुशुन्नः स्फुरदमलदृशः सर्ववस्तुप्रकाशी, सम्यग्ज्ञानपदीपश्चिभुवनभवनाम्यंतरे भासमानः ।
यावन्मोहांधकारं शमयति सकलं पूरिताशेषदोषं, तावन्नंद्यानमुनींदौरयमिह सततं पुस्तकः पठ्यमानः ॥ ४३ ॥

### [42]

### धर्कटवंशीय-श्रेष्टिनागेन्द्र-लेखित-[ सिद्धर्षिकृत ] उपमितिभवप्रपंचाकथा-पुस्तकप्रशस्तिः ।\*

[ लेखनसमयो न निर्दिष्टः, परं वर्णनानुसारेण १२-१३ शताब्दी संभाव्यते ]

श्रीमालाचलमें लिम्लमिलितसेलोक्यसुश्चाघतः, पर्वालीकलितः सुवर्णनिलयः पासादल्ब्धालयः । लीना म्यकुलः प्रलीनकलुपः शुश्चातपत्रानुगो, वंशोऽस्ति पकटः सदौषधनिधिः श्रीधकटानां पदुः ॥ १ ॥ सारासारविचारचाहचतुरः सारार्थबद्धादरः, संसारोदरवर्त्ति जंतुश्वरणश्रीमज्जिनाचीपरः । कारुण्याकरसद्धुरुस्तुतिवशपाप्तार्थदानोद्यत-स्तत्रात्मीयकुलकमोचितरतः सन्नेमिचंद्रोऽभवत् ॥ २ ॥ 20

तस्यानघा घनपयोघरयुग्मरम्या, रामानुरूपगुणरंजितभर्तृचिता । चिंताव्यतीतफलदायकधर्मलीना, निर्वाणनामविदिता जनतामु पत्नी ॥ ३ ॥ जीवाजीवपदार्थसार्थवचनः संपूर्णचंद्राननः, सर्वाधीनधनः सलीलगमनः कोधेभपंचाननः । नैपुण्यार्जितसज्जनः प्रतिदिनपारकधदानावनः, सुनुः श्लाधितस्त्रवेदेवसुवनल्याताभिधानस्तयोः ॥ ४ ॥

देवेन केनापि कदाचिदेष, नीतो रजन्यां खगृहात्मग्राः ।
अष्टापदे वंदितवान् जिनेंद्रान्, प्रातः खहस्ते कुसुमं ददर्श ॥ ५ ॥
सदा दानाशक्ता खकुळविमळाचारनिरता, सुशीळप्रख्याता परहितरता दैन्यरहिता ।
अमानातिकांता गुणगणयुता सज्जनमता, सदच्छुप्तानामा वरसहचरी तस्य च तयोः ॥ ६ ॥
लक्ष्मीपतिः सुतनयोऽजनि यक्षदेवः, श्रीराजिनीनयनसंगद आस्रदेवः ।
धीधीमनोभवनदीपकचांदिगास्य-सुर्यो यशोमतिवध्रियपंडरीकः ॥ ७ ॥

\* एतत्त्रशस्तियुक्तं ताडपत्रीयपुत्तकं स्तम्भतीयं शान्तिनाथमन्दिरभाण्डागारे विद्यते । द्रष्टव्यम्-पिटर्सन् रीपोर्ट पुस्तक ३,

25

30

चतुर्भिरेभिर्जिनघर्मछीनैर्विमावितागाधमवाद्विमावैः । व्यथायि घंचाणकसंनिवेशे शरण्यचंद्रममदेवहर्म्ये ॥ ८॥ मत्याख्यानं येन कृत्वीदनादेः पच्चां निर्गत्योद्धयंते नगेंद्रे । श्रीमन्नेमिर्वेदितः पूजितश्च क्षिप्रं म्याचक्षतदेवः ससीख्यं ॥ ९ ॥ यक्षदेवस्य तस्याद्यमी (१) जातवान् चारुपुत्रः भियः द्यान्तनामादिमः । धर्मकर्मा सुशीलाम्बदन्ताभिषः क्रोधकोपोजितः कमरुः पोजितः (१) ॥ १०॥ धर्मार्भदिचतुः प्रकारपुरुषस्वार्थो चतस्यान्यदा, द्वौ द्वौ सुंदरमार्थयोर्वरसुतौ श्राद्धाम्बदेवस्य तौ । संजाती कुरुजिपयो सुसरली पार्श्वारूय-मूणागकी, राजिन्या बुधलक्ष्मणी गुणनिधिनीगेंद्रनामानवः ॥११॥ सम्मिचंद्र-गुणमंदिर-देवचंद्रस्तुद्वयं व्यजनि चांदिगनामधेयात् । प्रद्युक्त-शंबकृतनामकमुज्ज्वलांगं सत्पुंडरीकसुतयाजनि पुत्रयुग्मं ॥ १२ ॥ 10 नागेंद्रः शुभवर्मकर्मनिरतः सन्मोहिनीमार्यया, पद्मावत्यभिधानया सरलया लस्रीयया संयुतः । वाहिन्या सुतया सुतेन गुणिना सुश्रीकुमारेण वै, शांतापत्ययशः भियानघयशोदेवेन धर्मार्थिना ॥ १३ ॥ अथान्यदा दानतपोविधानसभावनाशीलसनाथधर्मे । जिनप्रणीते विद्धन् प्रयतं शृणोति धर्म्ये वचनं गुरुम्यः ॥ १४ ॥ तद्यथा - निरवधिभववाद्धीं कर्मदोषाद्धमंतः, प्रवरशरणहीना योनिलक्षेषु जीवाः । कथमपि त्रृटि (१) योगान्मानुषं जन्मरतं, सकलगुणविशिष्टं कष्टलक्षेर्लभंते ॥ १५॥ प्राप्य तत्माणिभिः प्रार्थितार्थपदं पेरणाप्रोद्यतपांजलपेरितैः । 15 प्रत्यहश्चितियत्वा धनाद्यस्थिरं कर्त्रमेवोचितं चारु जैनं वचः ॥ १६ ॥ प्राणातिपातविरतिप्रमुखानि यानि, जैनागमे निगदितानि महात्रतानि । तानि क्षमो यदि न कर्जुमशक्तियोगाचूयं कुरुध्वममलं गृहिधर्ममेनं ॥ १७ ॥ कर्चव्यं जिनपुंगवस्य महनं स्तोत्रेश्च तत्संस्तवः, सेव्यः साधुजनः प्रसन्नवदनैः श्रव्यं जिनेंद्रोदितं । चित्या द्वादशभावना निजहिते कार्यः प्रयत्नो महान् , शक्त्या चान्यहिते भवाव्यितरणपत्युद्यतैः प्राणिभिः ॥१८॥ 20 मोहादिद्विपकं ममेदनविधी येषां सदा पौरुषं, कामित्वं कमनीयमुक्तिललनापीनस्तनस्पर्शने । न्यायोपात्तधनं गतं जिनमतक्षेत्रेषु सप्तखहो, तेषां पौरुषकामिता विभविता मन्ये कृतार्था सुवि ॥ १९ ॥ रम्ये श्रीजिनपुंगवस्य सदने बिंबे तदीयेऽनघे, संघे श्लाघ्यतमे पशस्तचरिते पूज्ये चतुर्वर्णके । सर्वज्ञागमलेखने विनिहितं वित्तं भवेदिष्टदं, सत्क्षेत्रे विधिनीप्तमिष्टसमये शाल्यादिबीजं यथा ॥ २०॥ ये कृत्वा जिनमंदिराणि विधिना संपूज्य वस्नादिभिः, श्रीसंघं समुपात्तनीतिविभवाः श्रद्धापराः श्रावकाः । 25 स्याद्वादप्रतिबद्धवाक्यजनकश्रीवीतरागेण य-क्रिगीतं किल लेखयंति मविनः किं किं न तैः सत्क्रतं ॥ २१ ॥ श्रुत्वा पुस्तकवाचनामनुदिनं गृहंति केचिद्रतं, देवाधीशजिनेंद्रपूजनपराः श्राद्धा भवेयुः परे । अन्ये भद्रकमावभावितमनाः सद्धर्मयोग्या नरा, जायंते खल्ल यस्य पुस्तकमिदं हेतुः स तच्छेयसः ॥ २२ ॥

> यावन्मेरुः प्रतपति रविद्योतते यावदिंदु-र्यावद्वायुः स्फुरति गगने तारकाः संति यावत् । यावद्भिः प्रवहति पयः सागरे यावदेत-रावनंचाद्वणिभिरनिशं पुस्तकं वाच्यमानं ॥ २४ ॥

सिद्धारूयेन कृतां कथासुपमितिं सिद्धांतसारोद्धृतां, तोषादेष सुधीर्व्यलीलिसदिमां स्रश्रेयसे पुस्तके ॥२३॥

॥ मंगलं महाश्रीः ॥

इत्याकर्ण्य जिनप्रणीतमन्धं धर्मै गुरुभ्यस्ततः, पर्यालोच्य कुटुंबकेन गुणिना नागेंद्वनामा गृही ।

[43]

#### गूर्जरश्रीमालवंशीय-कोशाधिपदेवप्रसादसन्तित-लेखित [हेमचन्द्रीय] नेमिचरित्रपुस्तकप्रशस्तिः\*।

िलेखनसमयो नोपलम्धः, परं वर्षनानुसारतः १३ शताम्दीपूर्वभागो बायते ] सद्वतादिगुणीघरत्ररुचिरः शासाशतैर्विस्तृतो, नव्योन्मीलदस्तर्वपर्वकलितश्छायास्पदं मुभृतां । 5 उचैर्वश इवास्ति गूर्जरवरः श्रीमालवंशः क्षितौ, सद्धर्मा (१) परमेष संततिफलैर्विश्वोपकारोद्यतः ॥ १ ॥ एतसिन् गुणरत्रोहणगिरिदेवप्रसादाभिधः, स्तत्यानेकगुणौधरत्ननिधिभिः कोशाधिषो नृतनः । जातो यस्य विवेककरूपविटपी चिन्तालवालान्तरे, विश्वपाणिगणोपकारकरणप्रावीण्यसद्भाकलः ॥ २ ॥ नामा महणलदेवीति पिया तस्य प्रियंवदा । शुद्धशीला तयोः पुत्री जज्ञे पुत्रद्वयं ततः ॥ ३ ॥ सुता माल्हणदेवाख्या ठकुरचाहडपिया । विश्वान्तः संततिर्यस्याः श्रेयोभिः कीर्तिमाजनम् ॥ ४ ॥ 10 देवं स्वीयगुरुं मनोज्ञवचनैर्यः स्तौति न स्वं पुनः, सर्वस्योपकृतिं तनोति नितरां न स्वस्य कस्मादिष । संसर्गे गुणिनां सदैव कुरुते न कापि पापीयसां, स शाध्यो बहुतेब इत्यभिधया पूर्वस्तयोरंगजः॥ ६ ॥ तत्पत्नी जिनराजचारुचरणाम्भोजद्वयीभृक्तिका, श्रीमत्पंचनमस्कृतिस्पृतिपरपावीण्यपुण्योक्षतिः। शीलाचारविचारसारयुक्ता हारावलीभूषिता, ल्याता श्रीजगदेवभिष्ठदृहिता शुक्रारदेवी सुवि ॥ ६ ॥ युक्तायुक्तविचारनिस्तुषमतिर्बोलप्रसादः पर-स्तस्यामृत् सुभगा कलत्रमभवत्तज्ञन्मस्नुद्वयं । 15 बाचोऽस्तीह विशुद्धबुद्धिकलितः सुनुर्नेसिंहाभिधः, सौमात्रपथितोरुवृत्तकलितोऽन्यो रक्नसिंहाभिधः॥ ७॥ सुतत्रयं सुता चैका बहुदेवस्यापि संतितः । बाल्मावेऽपि यश्चित्रं प्रवालचरितोत्तमं ॥ ८॥ भक्तिर्व्यक्तिरभिज्ञविसायकरी पित्रोसाथा बन्धुषु, शान्तिः शैशवसङ्गमेऽपि सुधियां केषां न दत्ते मुदं। औचित्यं च पुराणपूरुषजनासाध्यं च यस्योचकैः, सत्युत्रः प्रथमो विवेकवसतिः श्वाधास्पदं छडकः॥ ९॥ सुधामूर्तिरिवान्यश्चाहादको वहकाभिधः । शरः प्रतापमार्तण्डस्तृतीयः पेथडः पुनः ॥ १०॥ 20 नामा नायकदेवीति सुतारतं सुताऽभवत् । तपत्तेजोद्भतं यस्या नादपीयूषसंभृतं ॥ ११ ॥ नामा कपूरदेवीति छड्डकस्य प्रियाभवत् । सङ्घामसिंहस्तत्पुत्रो हंसकादियुताद्वयं ॥ १२ ॥ नाझा सुदस्लदेवी गेहिनी बहकत्य च । धर्मरक्रो यया चके न प्रमादे निजं मनः ॥ १३॥

[ अपूर्ण ] **[ ५**8 ]

25

#### प्राग्वाटवंशीय-नारायणश्रेष्टि-लेखित-[ नेमिचन्द्रसूरिकृत- ] उत्तराध्ययनसूत्र-वृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः<sup>†</sup> ।

[ लेखनकालः मायः १३ शतान्तीमान्तमागः ] प्राग्वाटवंशोऽजिन मोहणाल्यः श्रेष्ठी मिया तस सुहागदेवी । तयोः सुतो नागडनामकोऽभ्तस्यापि मार्या सलपू मसिद्धा ॥ १ ॥

30

<sup>\*</sup> एतत्प्रशस्तियुक्तं ताडपत्रात्मकं पुस्तकं स्तम्भतीर्थे शान्तिनायमन्दिरगतभाण्डागारे विद्यते । अन्तिमपत्रस्य विनष्टलात्, अपूर्णा एवेथं प्रशस्तिक्पलभ्यते ।

<sup>†</sup> ताडपत्रात्मकं पुत्तकमिदं साम्मतीथें श्वान्तिनायमन्दिरगतभाण्डागारे विद्यते । डा॰ नं० १६ । इष्टव्यम्~पिटर्सन् रीपोर्ट पुस्तक ३, ४० ७१ ।

तयोस्तु नारायणनामधेयः पुत्रोऽभवत्स्क्रिंतभागघेयः । चित्रं गुरुत्यागकृतादरोऽपि यः सर्वदा धार्मिकलोकधुर्यः ॥२॥
तस्यामृत्कदुयाभिल्योऽनुजो धरणिगस्तथा । तयोः प्रियतमा लापू जासलेति यथाकमं ॥ ३ ॥
नारायणस्य संज्ञे हंसलेति सधर्मिणी । रक्षपालोऽभिधानेन पुत्रोऽमृत् हृदयप्रियः ॥ ४ ॥
जैनधर्मधुराधुर्यः श्रेष्ठी नारायणोऽन्यदा । श्रीमदेवेंद्रसूरीणामिति वाक्यामृतं पणौ ॥ ५ ॥

5 तथा हि—विषयसुलपिपासोगेंहिनः कास्ति शीलं करणवशगतस्य स्यात्तपो वापि कीहक् ।
अनवरतमदश्रारंभिणो भावनाः कास्तदिह नियतमेकं दानमेवास्य धर्मः ॥ ६ ॥
तश्च द्विधा सर्वविदो वदंति ज्ञानाभयोपमहदानभेदात् । तत्रापि विश्वेकविकासनेन सद्ज्ञानदानं प्रवरं वदंति ॥ ७ ॥
कालादिदोषान्मतिमांद्यतथ्य तचाधुना पुस्तकमंतरेण । न शक्यते कर्तुमतोऽत्र युक्तं भव्यस्य सत्युक्तकलेखनं हि ॥ ८ ॥
एवं निशम्य सम्यक् श्रेष्ठी नारायणो विमल्बुद्धिः । इदममल्मुत्तराध्ययनपुस्तकं लेखयामास ॥ ९ ॥
यावद् व्योमसरोवरे "" (इति पद्यम् ) "" " " " " ॥ छ ॥ छ ॥

## [ ५५ ]

#### पह्णीपालवंशीय-सांतूश्राविकालेखित-आचारसूत्र-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ लेखनकालो अनुहिखितः, अनुमानात् प्रायस्त्रयोदशशतान्दी संभाव्यते ]

उत्तुक्षः सरहः सुवर्णरुचिरः शासाविशालच्छविः, सच्छायो गुरुशैलल्रव्धनिलयः पूर्विश्रियाऽलंकृतः ।
सद्वृत्तत्वयुतः सुपत्रगरिमा मुक्ताभिरामः ग्रुचिः, पर्ष्ट्रीपालः इति प्रसिद्धिमगमद् वंशः सुवंशोपमः ॥ १ ॥ निक्कासः परिपूर्णवृत्तमिहमा मुक्ताभिणभोज्ज्वल-स्तत्रामुद् विमलोक्षसद्वसुरसौ श्रीचंद्रनामा गृही । श्रीमत्पार्श्विजिनेश्वरस्य सदनव्याजेन येनाहितो, मेदिन्यां स्वयशः प्रकाशधवलः स्फूर्यितिरीटः स्फुटं ॥ २ ॥ तस्यासीद् गृहमेधिनी जिनवचः पीयूषपूर्णश्रुतिर् माइं इत्यभिधा बुधेर्मुरिपोर्लक्ष्मीरिव प्रोच्यते । सा प्राचीव विवेकिसाभड-सुधीसामंत्रसंज्ञौ सुतौ, सूर्याचंद्रमसाविव स्फुटकरौ धत्ते स्व शुन्नाशयौ ॥ ३ ॥ वासीत्तद्भगिनी स्ववंशनभसः सचंद्रिका निर्मला, नाम्ना श्रीमितिराश्रितागममितः सद्रश्नालंकृतिः । श्रुत्वा जैनवचो विवेच्य विविधां संसारिनःसारतां, सद्यः श्रीजयसिंहसूरिसविधे दीक्षामसावन्नहीत् ॥ ४ ॥ तस्या एव भगिन्या सांतृनाम्या विशालमिलेख्य । आचारसूत्रपुस्तकिमह दत्तं श्रीमितिगणिन्ये ॥ ५ ॥ इन्दुर्यावदमन्दरमन्दरगिरिर्यावत्सुराणां सरित्, यावद् यावदिलातलं जलनिधिर्यावन्नभोमण्डलम् । यावत् सान्द्रमिन्धनन्दनवनं यावद् यशांस्यर्हतां, यावत्तावदिह प्रवोधतरणिनंन्द्रादसौ पुस्तिका ॥ ६ ॥ एतत्युस्तकममलं सकलं श्रीधर्मघोषस्रीणाम् । व्याख्यहेतोरिर्पितिमिह सद्यः श्रीमितिगणिन्या ॥ ७ ॥

### [ ५६ ]

#### प्राग्वाटवंशीय-श्रे० देदाक-गृहीत-उत्तराष्ययनवृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः।

[ लेखनकालो नोल्लिखितः, परं वर्णनानुसारेण १४ शताब्दी श्रायते ] स श्रीवीरजिनो जीयाद्यस पादनखांशवः । विकाशे भन्यराजीवराजेखरूणभानवः ॥ १ ॥ 30 श्रुत्वावटावासिमुख्यमुचैर्हिसाफलं यत्र दयाप्रधानाः । धर्मेषु कृत्येषु जना यतंते पुरं तदत्राखि द्यावटाख्यं ॥ २ ॥

<sup>\*</sup> एतःप्रशस्तियुक्तं ताडपत्रात्मकं सनिर्युक्तिकमाचाराङ्गपुस्तकं पत्तने संघवीपाडागतभाण्डागारे विद्यमानमस्ति । इयं प्रशस्तिः पुनर्निर्युक्तिप्रन्यप्रान्तेऽपि लिखिता विद्यते ।

<sup>†</sup> ताडपत्रात्मकमिदं पुत्तकं स्तम्भतीर्थे शान्तिनायमन्दिरगतभाण्डागारे विद्यमानमस्ति ।

30

तत्राभवत्क्रमरसिंह इति प्रसिद्धः श्रेष्ठी जिनेशपदपद्मजबद्धरागः । सम्यक् त्रिवर्गनिरतोऽपि सुधर्मकामा प्राग्वाटवंदातिलकः सदनं गुणानाम् ॥ ३ ॥ नामा क्रमरदेवीति तस्य जज्ञे सधर्मिणी । शीलादिभिर्गुणैः शुक्रैः सुरुसामनुकारिणी ॥ ४ ॥ तयोखनुजाः क्रमशो बभुवः पञ्चापपञ्चा चरणेन विचाः । तत्रापि धुर्यो नयमार्गनिष्ठो देदाकनामा सुगणैर्गरिष्ठः ॥ ५ ॥ द्वितीयः किसानामांकस्तृतीयः सांगणाभिषः । धनपालश्चतुर्थस्तु पद्ममो भधडाभिषः ॥ ६ ॥ आद्यस्य शीलपात्रं वीदालदेवी बभूव कलत्रं (?)। देवगु .....देवी द्वितीयस्य ॥ ७ ॥ श्रृंगारदेव्यभिषया शुविशीला सांगणस्य जायाऽभृत्। धनपालस्य तु दयिता सलपणदेवीति सुयथार्था ॥८॥ आल्हणदेवीसंज्ञा जज्ञे जाया पुनः कनिष्ठस्य । देदाकस्य तनुभुवोऽज्ञचर्सिहृपभृतयोऽभूवन् ॥ ९ ॥ धर्मकर्मरते नित्यं गुरुलजाविभूषणे । देदादीनां खसारो ...... ··दीक्षां प्रपद्य जनके सुरालये प्राप्ते । देदाकः सकुदंबः शुश्रावैवं सुगुरुवाक्यं ॥ ११ ॥ 10 विषयसुखिपासोर्गेहिनः कास्ति शीलं, करणवशगतस्य स्यात्तपो वापि कीहकु । अनवरतमद्रभारिभणो भावनाः का-स्तदिह नियतमेकं दानमेवास्य धर्मः ॥ १२ ॥ धर्मः स्फूर्जिति दानमेव गृहिणां ज्ञानाभयोपप्रहै-स्रेधा तद्वरमाद्यमत्र यदितो निःशेषदानोदयः । ज्ञानं चाद्य न पुस्तकैर्विरहितं दातुं च लातुं च वा, शक्यं पुस्तकलेखनेन कृतिभिः कार्यस्तदर्थोऽर्थवान् ॥ १३ ॥ इति देवाकः श्रेष्ठी श्रुत्वा खकुटुंबसंयुतो मुदितः । समगृह्वीत सुवृत्तिं सद्चराध्ययनसूत्रस्य ॥ १४ ॥ 15

### [49]

### श्रीमालज्ञातीय-श्रेष्टिसरवणसुत''''' लेखित-ज्ञाताधर्मकथावृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः ।

[ लेखनकालनिर्देशो नोपलब्धः, परं वर्णनानुसारतः संवत् १४५०-७५ मध्ये ज्ञायते । ]

असंडेर्यः संडेर्नविभरभितः पिंडितवपुः-सुधाकुंडेः कुंभीनससहकृतेमेंडित इव । सुरैः सेन्यः सर्वेरिविजितजरामृत्युचिकतैः, प्रमुः स श्रीपार्श्वो जयित नितमां यत्र सततम् ॥ १ ॥ 20 उद्दामग्लेच्छकोटिपसमरसमरत्रस्तवृंदारकाणां, विश्रामस्थानतां यत् प्रतिपदमगमत् पुण्यलोकैरशोकैः । चंचद्गंगातरंगोज्ज्वलबहलगुणेर्धाम धर्मश्रियां यत्, श्रीमद् घोघाभिधानं सुललितनगरं स्रस्तिमित्यमस्ति ॥२॥

तसिन् रमायाः सदने दवीयो देशस्ववस्तुपभुभिः प्रपूर्णे ।
वेलाकुले भूमितले प्रसिद्धे घोघाभिधाने नगरे समृद्धे ॥ ३ ॥—त्रिमिर्विशेषकम् ।
वेधा वीक्ष्य कलिप्रचंडभुजगमसं समसं जगत्, तत्राणाय ससर्ज तर्जनपरां यां दुर्जनानां ततः ।
ज्ञातिं पूर्णमृगांककांतिविशदां श्रीमालसंज्ञामिह, शश्वद्धामिववेकवासभवनं विज्ञानवारांनिधिम् ॥ ४ ॥
तस्यां ज्ञातौ बृहत्यामितमितिविभवापस्तवाचस्पतिः श्री-क्रीडागारं गरीयो नरवरनिवहैर्माननीयः सदापि ।
मंत्री मंत्रप्रवल्यवलवान् धुर्यभैर्यादिवर्यः, सांडाह्वानः समजनि जनतासेवनीयोऽवनौ वे ॥ ५ ॥
श्रियादेवीति तस्यासीद् मार्या मूरिगुणैकम्ः । याऽमानदानग्रीलादिपुण्येर्जज्ञे प्रसिद्धिमाक् ॥ ६ ॥
तयोः सुतावजायेतां विख्यातौ क्षोणिमंडले । सरवण-घांघाहानौ प्रधानौ व्यवहारिषु ॥ ७ ॥

ताडपत्रात्मकं पुरतकमिदं पत्तने संघवीपाडासत्कभाण्डागारे विद्यते ।
 प्र०

30

आधः सरवणनामतः सुविदितो देवालयैः सुंदरां, सत्साधर्मिकलोकलक्षबहुलां गुर्वादिभिभीसुराम्। श्रीचात्रंजय-रैवतादिषु महातीर्थेषु यात्रां सजन्, श्रीसंघाधिपतेः पदं निजकुले विस्तारयामासिवान् ॥ ८॥ पादलिप्तपुरेऽपूर्वललताह्नसरोवरे । उद्धारं यचकारोरुद्रविणव्ययपूर्वकः ॥ ९ ॥ संसारदेवी सुवि .....। .....लिदिवरेण्यपुण्यैः फलेमही स्वीयजनुः संसर्ज ॥ १० ॥ द्वितीयोऽप्यद्वैतभाग्याभिरामः श्रीमान् घीमान् घांघनामाऽजनिष्ट । 5 यो दुष्काले भूरिलोकानशोकान् सत्रागारे भोजयित्वा वितेने ॥ ११ ॥ पावलिसपुरे पार्श्वपासादं यः समुद्द्धौ । अन्यान्यपि बहुन्येष धर्मस्थानानि चाकरोत् ॥ १२ ॥ सरवणसंघाधिपतेस्तनयो विनयोज्ज्वलो गुणविशालः । """"" ॥ [ इत आरभ्य १८ अङ्कपर्यन्तानि पद्यानि प्रमृष्टानि ताडपत्राद्र्शे । ]

श्रीदेवसुंदराचार्यसंतानजमुनीश्वरैः । वाच्यमानः सदा जीयात् पुस्तकस्रस्तकल्मषः ॥ १९ ॥

## 46

#### श्रीमालवंशीय-वैरसिंहलेखित-समरादित्यचरित-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ प्रशस्तेरपूर्णत्वात् लेखनकालो नोपलब्धः । ]

-इति समरादित्यचरितं समाप्तम् ॥

परस्परपरिस्यूतनयगोचरचारिणी । अनेकान्तामृतं दुम्धे यद्गवी तं जिनं स्तुमः ॥ १ ॥ अप्राप्तोऽपि हि खंडनां गुणवते धर्माय हिंस्रो न वा, छायाभिः प्रणिहंति तापमभितो मुक्तः सदा पछ्नवैः । निश्छिदोऽपि करोति यः श्रुतिसुलं वंशः क्षमाभृद्वनो-ल्लासी कोऽपि महीतले स जयति श्रीमालनामा नवः ॥ २॥ वंशेऽत्र तेजोऽद्भतवृत्तशाली मुक्तामणिचीसरिसंज्ञकोऽभृत् । तस्यौ न केषां हृदये गुणेन निजेन यश्छिद्रविनाकृतोऽपि ॥ ३ ॥

श्चीव देवराजस्य रोहिणीव सित्युतेः । सद्वासनेव धर्मस्य स्टब्स्मीस्तस्य प्रियाऽभवत् ॥ ४ ॥ 20 अचलियतिः कुरंगव्याघातिनलरवृत्तिसंयुक्तः । सिंह इव वैरिसिंहः सुतः सुता चानयोर्मादः ॥ ५ ॥ गेहिनी गेहनीतिज्ञा तस्य श्रीरिव देहिनी। अभूदाऽइनलदेवीति धर्मकर्मस्य कर्मठा ॥ ६ ॥ असूत सा पंच सुतान् मनुष्यक्षेत्रस्य धात्रीव सुमेरुपर्वतान् । परं सदाप्येकसुखत्वमेषां केषां न रेखाकरमस्ति चित्ते॥ ७॥ आद्योऽस्ति भांडशालिकमदनो लांडिपतिर्जिनप्रतिमाः । कारितवान् मंगलपुरचैत्ये पुण्याय पितृमात्रोः ॥ ८॥

प्रवरां वेलाकुले पौषधशालां च मातृपुण्याय । तनया विनयादिगुणोपेताः पंचास्य विद्यंते ॥ ९ ॥ 25 क्षेमर्सिइ-भीमर्सिहौ तेजःसिंहा-ऽरिसिंहकौ । पंचमो जयसिंहस्तु दुहिता जासलाभिषा ॥ १०॥ प्रथमोऽपि धर्मकार्ये द्वितीयीकस्तु लघुबंधुः । कलिकालमत्तकरिवरसिंहो विजयसिंहोऽस्ति (१) ॥ ११ ॥ यथा प्रभा प्रभाभर्तुर्यथा चंद्रस्य चंद्रिका । यथा छाया शरीरस्य तथाशेषगुणाश्रया ॥ १२ ॥

पुनी द्यिताऽस्योद्यपालो-द्यमितिसुता विरेजे या । निजवंशपासादे विमल्गुणा वैजयंतीव ॥ १३ ॥ युग्मम् ॥

आधोऽस्ति राजसिंहस्तत्तनयो जैन्नसिंह इतरस्तु । नायकि-सहजल-सोहग-पद्मलनाभ्यस्तु पुत्र्य इमाः ॥ १४ ॥

🕈 एतत्प्रशस्तियुक्तं ताडपत्रात्मकं पुस्तकं पक्तने संघसत्कभाण्डागारे विद्यते । अन्तिमपत्रस्य नष्टलात् प्रशस्तिरपूर्णप्राया । द्रष्टव्यम्-पिटर्सन् रीपोर्ट पुस्तक ५, पृ॰ ९१।

| नयनाभ्यां मुखं पुष्पदंताभ्यां गगनं यथा । आभ्यां विजयसिंहोऽपि स्रताभ्यां शोभते तथा ॥ १५ ॥<br>धर्मकर्मस्रिनिष्णातस्तार्चीयीकस्तु धंधलः । बह्नभो बकुलदेव्यास्तुर्यो वरणिगाभिधः ॥ १६ ॥<br>जास्हणस्तु पंचमकः । दधतापि येन लघुतां बंधुषु मेजे परां गुरुतां ॥ १७ ॥                                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| सारः शरैर्मानुषभूमिदेशः सुमेरुशैलैस्तनुरिद्रियैर्यथा । पांडुस्तनुजेरिव वैरसिंहो रेजे तथा पंचिमरेभिरंगजैः ॥ १८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l       |
| इतश्च—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5       |
| श्रीमन्महावीरजिनेंद्रतीर्थकल्पद्वगच्छे इह चंद्रगच्छे । शब्दान्वितः सुंदरपक्षयुग्मो द्विरेफलीलामवलंबमानः ॥ १९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l       |
| ····· [ अपूर्णा ] ·····                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| [49]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| पह्णीपालान्वय-श्रे० जसदूसन्तान-लेखित-[ माणिक्यचन्द्राचार्यविरचित ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| पार्श्वनाथचरित-पुस्तकप्रशस्तिः* ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10      |
| [ † प्रशस्तेरपूर्णत्वात् लेखनकालो नोपलम्धः । ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| र्यमर्थि-रवि-संख्यायां समायां दीपपर्वणि । समर्थितमिदं वेलाक्ले श्रीदेवक्रपके ॥ ३६ ॥<br>प्रथामं ५२७८ ॥ मंगलमस्तु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| त्रपात्र ५२७८ ॥ नगरूनस्तु ॥<br>॥ श्रीपार्श्वनाथाय नमः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| यत्रानेकबुधा अनेककवयो धिष्ण्यानि भूयांस्यलं, चंद्रस्योपचयः कलंकिविकलः संजायते सर्वदा । वकः कोऽपि न दृश्यते न च गुरुमिंत्रोदये निःप्रभः, पृष्टीपालजनान्वयो नवनभोलक्ष्मीं द्धानोऽस्ति सः ॥१। तत्रोल्लासितलोकभूरिकमलः क्षिप्यत्प्रतापाकृती, राजा मंडलवृद्धिकारणतया प्रीतिं समुत्पादयन् । दोषातिकमजातकांतिस्रभगो विश्रत्सवृत्तां तनुं, मार्चेडो जसन्धिनी समभवकंदाणिपूर्मेडनम् ॥ २ ॥ तद्भार्या योषितां वर्या परिचर्यापरायणा । जिनेशचरणद्वेद्धे शोभना शोभनाऽजनि ॥ ३ ॥ | 15<br>I |
| तक्काया यापिता वया पार्चियापरायणा । जिनसंचरणद्वद्व सामना द्वा सन्।ऽजान ॥ २ ॥<br>महाव्रतानीव सुताः स्युस्ताभ्यां पंच विश्वताः । गुप्तित्रयमिवावद्यं पुत्रीत्रयं च जित्तरे ॥ ४ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20      |
| तेषां च ज्येष्ठः किल पूर्णचंद्रो धर्मानुरक्तो यदाश्चंद्रनामा ।<br>औचित्यचर्याचतुरस्त्वाभड-नाहड-जाल्हणाश्च तथा परे (१) ॥ ५ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| श्रीलमती च सहजू रत्नी च श्रावकवतम् । श्रीयशोभद्रस्रीणां चरणांते प्रपेदिरे ॥ ६ ॥<br>कल्हणा-ऽऽल्हण-रत्नाश्च राजपालश्चतुर्थकः । पूर्णस्यागण्यपुण्यस्य तनयाः सुनया अमी ॥ ७ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| कल्हणा-SSल्हण-रस्नानां सुताः संति यथाकमम् । अजयश्चारिसिंहश्च गुरुदेवार्चने रतौ ॥ ८॥ सुगुणसुवर्णशास्त्री वित्राणेनैव गुरुगणाकमणम् । सुकवेः श्लोक इव स्तनंधयस्तिहुणपास्त्रोऽभृत् ॥ ९॥                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25      |
| यदाश्चंद्र-जगद्देवोऽम्त्ततोऽपि वरदेवः। आभडः श्रीमानतुंगचरणांभोजषद्पदः॥ १०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| आभडस्य सुता एतेऽभयश्रीकुक्षिसंभवाः । पांडवा इव विरूपाताश्चित्रं कौरवसंगताः ॥ ११॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| प्रथमः <b>पद्मासिंहा</b> ख्यो <b>वीरचंद्रो</b> द्वितीयकः । आसलो मूलदेवश्च देवलश्चाथ पंचमः ॥ १२ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ••••••••••• प्रजास्तास्यमपणा ।•••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30      |

<sup>\*</sup> ताडपत्रात्मकं पुस्तकमिदं स्तम्भतीयं शान्तिनाथमन्दिरगतभाण्डागारे विश्वते । दृष्टव्यम्-पिटसंन् रीपोर्ट पुस्तक ३, ४. १६३ । † अन्तिमपत्रस्य नष्टलात् प्रशस्तेरस्या अपूर्णलम् ।

### [ ६º ]

### पिछपालवंशीय-श्रा० कुमरदेवी-लेखित-औपपातिक-राजप्रश्नीयसूत्रद्वय-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ लेखनकालः प्रायः १४ शताब्दी ]

5

10

आनंदकंदोद्गमवारिवाहः सदा सुरश्रेणिनरेंद्रवंद्यः । प्रभाभिरामो भवतां विमृत्ये भवेत्प्रमुश्रीजिनवर्द्धमानः ॥ १ ॥ सच्छायपर्वो घनजैनधर्मः स्थानेषु सर्वेषु विशेषितश्रीः । वंशः प्रसिद्धो सुविपिक्किपाला-भिधोऽस्ति मृमीभृति रुब्धस्तपः ॥ २ ॥

अजिन विशिष्टश्रीः तत्र मुक्तामणिप्रभः । अरिसिंहो महत्तेजो कुमरदेवी च तिष्रया ॥ ३ ॥ श्रीमत्सूरिजिनप्रभां दिकमले धर्मे पपद्यानघं, या तुर्यो प्रतिमामुवाह विधिवत्सुश्रावकाणां मुदा । श्रद्धावृद्धित एव वित्तवपनं क्षेत्रेषु सप्तत्वथो, तन्वंती तनुजानसूत मनुजाधीशः (१) समाजस्तुतान् ॥ ४ ॥ प्रथमोऽजयसिंहा ख्योऽभयसिंहद्वितीयकः । आमकुमारो मारश्रीः घांघलो धीरधीरमृत् ॥ ५ ॥ अतः (१ थ) चतुर्णो गृहिणीः स्पृहणीयसतीगुणाः । संतर्ति पुत्रपौत्राद्यां परिवर्णे यथाकमं ॥ ६ ॥ पत्यावजयसिंहस्य हीस्-गउरिसंज्ञिते । वील्हण-सांगणी पुत्रौ हीस्कुक्षिसमुद्भवौ ॥ ७ ॥

हांसलाख्या प्रियाचस्य नाम्ना उझंजबहू (? झांझ-बहू ) सुतौ। सुहागदेवी सद्धम्मेचारिणी सांगस्य तु॥ ८॥

विष्ठभाऽभयसिंह्स्य नायिकिर्नयनामृतम् । स्रुतश्चाल्हणसिंह्रोऽस्याऽऽल्ह्रणदेवी च तिस्रया ॥ ९ ॥ आल्ह्रणसिंह्स्यसा स्वित्रश्चि (१)कुरु मूपणं । सोह्रगामियदेजास्यः (१) संग्रामः सोह्रगांगजः ॥ १० ॥ पत्नी त्वामकुमारस्य धनदेवी गुणोज्वरु । जिनाज्ञासरसीहंसावासचंद्रा-ऽऽजडौ सुतौ ॥ ११ ॥ प्रिकात्रितयं चंपस्नता-महणदेव्यथ । सुह्वा मस्नसिंह्स्तु चंपलायास्तन्त्रहः ॥ १२ ॥

20 पुत्रिकात्रितय चपल्लता-महणदेव्यथ । सुहवा मल्लासिहस्तु चपलायास्तन्हः ॥ १२ ॥ जयतलदेवी नाम्नाऽस्त्यासचंद्रस्य वल्लभा । अमरसिंहप्रभृतयः पुत्राः पितिर वत्सलाः ॥ १३ ॥ तुर्यस्य घांघल(स्य) स्याचित्रया घांघलदेविका । तत्सुतसोमनामास्ति सहजलाऽस्य च प्रिया ॥ १४ ॥

#### इतश्च -

अश्रावि सुश्राविकया कुंरदेव्या उन्यदा सुदा । श्रीजिनप्रभसूरीणां गुरूणां धर्मदेशनाम् ॥ १५ ॥ 25 उदयं नीतो दिनकृत् शशी च तेनेह दीपितो दीपः । नयनं च कृतं जगतां जिनवचनं लेखितं येन ॥ १६ ॥ अधीपपातिकोपांगराजप्रश्नीयपुस्तकम् । निशम्य देशनां तां सा खश्रेयार्थं व्यलीलिखत् ॥ १७ ॥ श्रीरक्रसिंहसूरीणां गच्छे आगमसंज्ञिते । सूर्युपाध्यायसाधूनां व्याख्यानार्थमदान्सुदा ॥ १८ ॥

॥ शुमं भवतु श्रीसंघस्य ॥ छ ॥ छ ॥

<sup>\*</sup> एतत्प्रशस्तियुक्तं ताडपत्रात्मकं स्त्रद्वयपुस्तकं पुष्यपत्तने भाण्डारकरप्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिरावस्थितराजकीयमन्थसंप्रहे विद्यते । इष्ट्रव्यम-N0 72 of 1880-81. Catalogue 1. 170.

### [ ६१ ]

### श्रीमालवंशीय-श्राविकासलवणा-प्रदत्त-[ अजितप्रभाचार्यरचित ]-शान्ति-जिनचरित-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ प्रदानसमयः प्रायः १४ शतान्दी ]

विश्वसेनकुलोत्तंसोऽचिरादेवीतन्द्भवः । श्रीशान्तिनाथो भगवान् दधान्मंगलमालिकाम् ॥ १ ॥
संघाषिपत्यादिपदमितष्ठासमन्वितैर्भव्यजनैर्विशालः । दानादिपुण्योदयजनमभूमिः श्रीमालवंद्भो विदितो जगत्याम् ॥ २ ॥
बम्व तत्रांबुधितुल्यरूपे परोपकारादिगुणैः प्रसिद्धः । कल्पद्धकल्पोऽर्धिजनस्य घीमान् रत्नाभिधानो वररत्नतुल्यः ॥ ३ ॥
सहजाकः सुतस्तस्य रेजे राजसभोचितः । धर्मकृत्यरतो नित्यं निजवंशिवम्षणः ॥ ४ ॥
तस्यात्मजो धार्मिकचकचूडामणिः सुधाकारिगरांनिवासः । सतां हि सेव्यः किल नागसिंहः कुलोदयायेव कृतावतारः ॥ ५॥
साऽऽद्वादनानाम तदंगनाऽभृत् साह्वादवक्त्रा गुरुदर्शनेन । यया चतुष्कं सुषुवे सुतानां स्ववंशभारोद्धरणैकधीरम् ॥ ६॥ 10
हरिराजो विवेकेन रराज हरिविकमः । स्थिरपालः स्थिरमेमा साधुवर्गे विशेषतः ॥ ७ ॥
प्रतापमञ्चः सुभगः सह्यक्षिण्यमहोदिधः । चतुर्भुजश्चतुर्द्धमसमाचारपरायणः ॥ ८ ॥

भगिनी सुगुणा नाम सद्गुणानां निकेतनम् । लाखाकेन परीणिन्ये कमलेव मुरारिणा ॥ ९ ॥
तथा सलवणा नाम खसा लावण्यशालिनी । खकीयेन च शीलेन पवित्रितनिजान्वया ॥ १० ॥
श्रीपद्मप्रभस्रीणां खगुरूणां मुखांबुजे । शुश्रावेति महाभक्ता श्राविका सुगुणा गिरम् ॥ ११ ॥
जिनेंद्रविंवं भवनं जिनस्य संघः सपूज्यश्च चतुःप्रकारः । सत्युक्तकं तीर्थकरावदातविभूषितं यः कुरुते सुबुद्धिः ॥ १२॥
बोधिबीजं भवेत्तस्य निश्चलं च भवांतरे । केवलज्ञानलामश्च ततो मोक्षसुखं पुनः ॥ १३ ॥

आकर्ण्य वाचं सुकृतैकबुद्धिः श्रीशान्तिनाथस्य जिनेश्वरस्य । पुण्यावदातेन युतं गुरुभ्यो ददौ शुभं पुत्तकमुत्तमं सा॥१४॥ जंबूद्वीपांतरे यावचतुर्वनविराजितः । अर्हचैत्ययुतो मेरुत्तावनंदतु पुत्तकम् ॥ १५॥

शुमं मवतु लेखकपाठकयोः । मंगलं महाश्रीः ॥

20

30

#### [ अन्याक्षरैः पश्चाहिषिः- ]

जंबूद्वीपालवालः कनकगिरिमहाकल्पवृक्षाभिराम-स्तारालीपुष्पपूर्णः शशिधरतपनाभोगपत्रावलीढः । अप्रण्यानंतषद्कप्रचुरफलभरो राजते यावदित्थं, प्रन्थोऽयं वाच्यमानो जयति बुधगणैः श्रोतृपीयूषकल्पः ॥ १ ॥ सुविवेगो संवेगो सुहगुरुजोगो कसायभंगो य । पत्ते दाणपसंगो न हुन्ति थोवेहिं पुत्रेहिं ॥ २ ॥ न ते नरा दुर्गतिमामुवंति न मूकतां नैव जडस्वभावम् । न चांधतां बुद्धिविहीनतां च ये वाचयंतीह जिनेंद्रवाक्यम् ॥३॥ 25 ओजस्तेजोगुणा धैर्य विवेको विक्रमो नयः । लावण्यं सौम्यता शैत्यं सलक्षत्वोपकारिता ॥ ४ ॥ नयो गम्मीरता स्थैर्य दाक्षिण्यं ऋजुशीलता । दातृवक्तृगुणान् हृद्धा श्रीसंघे श्रीरवातरत् ॥ ५ ॥

जयंति जितमत्सराः परिहतार्थमम्युद्यताः, पराभ्युद्यसंस्थिताः परिवपित्तिखेदाकुलाः । महापुरुषः अति अतिमत्सराः परिहतार्थमम्युद्यताः, पराभ्युद्यसंस्थिताः परिवपित्तिखेदाकुलाः ।

#### [ पुनरन्याक्षरैः पश्चालेखः- ]

पूर्वोपात्तसुपुण्यवीजकमलां प्राप्य प्रमोदान्वितः, सत्पुण्योपचयं विधातुममलां सद्ज्ञानलक्ष्मीं स्थिराम् । श्रीजैनेंद्रागमसारमेतदनषं चित्रं चरित्रं सुदा, श्रीमच्छांतिजिनेश्वरस्य सुन्धदः संघान्वितोऽवाचयत् ॥ १ ॥

<sup>🍍</sup> एतस्प्रश्वस्तियुक्तं ताडपत्रात्मकं पुस्तकं पत्तने संघसत्कभाण्डागारे विद्यते ।

15

25

30

मूपादिकार्यकरणे सुभटः दीनादिमार्गणजने सुभटः । सन्मार्गचारुचरणे सुभटः क्रोधादिवीरविजये सुभटः ॥ २ ॥ श्रीमन्महेन्द्रो विजयाख्यसिंहो देवेन्द्रचन्द्रः शुचिपद्मदेवः। श्रीपूर्णचन्द्रो जयदेवसूरिईमप्रभो नाम जिनेश्वरश्च ॥ १ ॥

-श्रीआमदेवसरि । श्रीधम्मरत्नसरि । श्रीविव्धप्रभस्रि । श्रीप्रज्ञातिलकस्रि । श्रीभावदेवस्रि । 5 श्रीगुणसमुद्रस्रि । श्रीविनयचंद्रस्रि । श्रीमलयचन्द्रस्रि ॥

[ पश्चात्केनापि पूर्तिरूपे निक्षितेऽन्यपत्रेऽनुपूर्तिरूपो द्वितीयो लेखः- ]

सुश्रावकाश्रिमगुणै रचितावतंसः संसारमोक्षपयसोर्विवृतौ सुहंसः । श्रीवीतरागपदसंस्मृतिग्रद्धहंसः पेथामिघोऽजनि जनैर्विहितपशंसः ॥ १ ॥

श्रीजीवानन्दतुल्योऽमृत् कृपया साधौ जनेऽिलले । तत्पुत्रौ सद्गुणैः स्यातौ सदाचारघुरंघरौ ॥ २ ॥ प्रतापमछ-प्रलहादी सप्तक्षेत्र्यां कृतोद्यमी । पुण्यश्रियां सरागी यो शुद्धे यशसि होहुपी ॥ ३ ॥ पूर्वोपात्तसपुण्यबीजकमलां पाप्य प्रमोदान्वितः, सत्पुण्योपचयं विधातुममलां सज्ज्ञानलक्ष्मीं स्थिराम् । श्रीजैनागमसारमेतदनघं चित्रं चरित्रं मुदा, श्रीमच्छांतिजिनेश्वरस्य जनताप्रलहादकोऽवाचयत् ॥ ८ ॥

#### [पुनरन्याक्षरैः पश्चाल्लेखः-]

चतुर्वेदैर्वर्रेभूमिदेवैर्भुवि विनिर्मिते । त्रिधा हुतामिप्राकारे वेदाचारचतुर्भुखे ॥ १ ॥ चक्रखाम्यादिकैदेवैदेवीभिर्विजयादिभिः । नानायुथकरैः शान्तैः चतुर्द्वारोपशोभिते ॥ २ ॥ अशोकेऽर्कप्रभायक्ते सप्तेतिद्वेषवार्जिते । जाल्योधरे विश्वमान्ये सर्वज्ञास्थानसिने ॥ ३ ॥ श्रीमत्संघहृदासीनभावार्हेन्युरुयवर्तिनाम् । जिनानां वर्द्धतात्साधुगणे पूजामहोदयः ॥ ४ ॥

शांतिस्तत ब्रह्महोकस्य क्षेमं स्थानं निवासिनाम् । आरोग्यं विप्रभक्तानां शिवं संघस्य शाश्वतम् ॥ ५ ॥ सागर-सज्जनमुख्याः कृष्णाभिधवामदेवगुणकिताः । यसिन् मंगलकलशाः जनताहितकारिणो भांति ॥ ६॥ 20

यस्योपसर्गाः सारणे प्रयांति विश्वे यदीयाश्च गुणा न मान्ति । यस्याङ्गलमा """ स्य कान्ति संघस्य शान्ति स करोत् शान्तिः ॥ ७ ॥

#### [ पुनरप्यन्याक्षरैः पश्चाहेखः- ]

बार्द्धक्ये केऽपि रोगार्चाः केऽप्यसारा जरद्भवः । बुद्धाऽन्ये जांबवतुल्या अन्ये लोकपितामहाः ॥ १ ॥ स्येर्यीदार्यगुणेर्युक्तौ श्रीमत्तंषपुरस्कृतौ । मेहा-भीमाभिधौ श्राद्धौ धर्मकर्मधुरन्धरौ ॥ २ ॥

### [६२]

हुंबडवंशीय-श्रे०झंझाक-लेखित-धर्मशर्माभ्युद्यकाव्य-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

#### लिखनकालो न निर्दिष्टः।]

अथास्ति गुर्जरो देशो विख्यातो भुवनत्रये । धर्मचक्रभृतां तीर्थैर्धनात्यैर्धानवैरिष ॥ १ ॥ विचापुरं पुरं तत्र विद्याविभवसंभवम् । पद्माः कार्करयाख्यातः कुले हुंबडसंज्ञके ॥ २ ॥ तिसन् वंशे दादनामा प्रसिद्धो आता जातो निर्मलाख्यस्तदीयः। सर्वज्ञेभ्यो यो ददौ सुप्रतिष्ठां तं दातारं को भवेल्लोतुमीशः ॥ ३ ॥

<sup>🕈</sup> पत्तने संघसत्कभाण्डागारे ताडपत्रात्मकस्य पुस्तकस्य प्रांते इयं प्रशस्त्रिर्लिखिता स्वभ्यते ।

10

15

दादस्य पत्नी सुनि मोषलास्या शीलांनुराशेः शुनि चंद्ररेला। तकंदनश्चाहिनदेविभर्ता देपालनामा महिमैकधामा॥ ४॥ ताम्यां प्रस्तो नयनाभिरामो झंझाकनामा तनयो निनीतः। श्रीजैनधर्मेण पनित्रदेहो दानेन लक्ष्मी सफलां करोति॥ ५॥

हान्-जासलसंज्ञकेऽस्य सुमगे मार्ये मवेतां द्वये, मिध्यालदुमदाहपावकशिखे सद्धर्ममार्गे रते । सागारव्रतरक्षणैकनिपुणे रवत्रयोद्धासके, रुद्रस्थेत्र नभोनदी-गिरिस्तते लावण्यलीलायुते ॥ ६ ॥

> श्रीकुंदकुंदस्य बभ्व वंशे श्रीरामचंद्रः प्रथितः प्रभावः । शिष्यस्तदीयः श्रुभकीर्तिनामा तपोऽक्रनावक्षसि हारभूतः ॥ ७॥

प्रधोतते संप्रति तस्य पट्टं विद्याप्रभावेण विद्यालकीर्तिः । शिष्येरनेकैरुपसेव्यमानः एकांतवादादिविनाशवज्रम् ॥ ८॥

जयित विजयसिंहः श्रीविद्यास्त्रस्य शिष्यो जिनगुणगणिमाला यस्य कंठे सदैव । अमिनमहिमराशेर्धर्मनाथस्य कंठे निजसुकृतनिमित्तं तेन तस्मै वितीर्णम् ॥ ९ ॥ छ ॥ तैलाद्रक्ष जलाद्रक्ष रक्ष शिथिलवंधनात् । परहस्तगतां रक्ष एवं वदित पुस्तिका ॥ १० ॥ भमपृष्टि कटिमीवा एकदृष्टिरधोमुखम् । कष्टेन लिखितं शास्त्रं यनेन परिपालयेत् ॥ ११ ॥ यादशं पुस्तके दृष्टं तादशं लिखितं गया । यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न दीयते ॥ १२ ॥

### [ ६३ ]

हुंबडवंशीय-श्रे०आम्बदेवसंतानसत्केकाऽपूर्णा प्रशस्तिः\*।

श्रीमत्त्वेटपुरोद्भवोचजनताधारो मनोनंदनः, ख्यातः पांद्यगुणेन धर्म्मवसितः श्रीहुंबडानां वरः ॥ १ ॥ श्रेष्ठी तत्राम्बदेवो ग्रुभगुणकलितो ""[ दाक्षि ]ण्यौदार्यभूमि " लोकनयविनयद्याकीर्तिशालाभिरामः । सद्दाक्षिण्यप्रसूनो विशदशुचिगुणस्कन्धसाधुप्रसिद्धः, आसीदाम्रोपमानः प्रणियनि जनतातापरक्षेकदक्षः ॥ २ ॥ 20 बाटापद्भीपरीयचैत्यभवने शांतेर्जिनेशपभोः ....। सद्बद्धोपल्पीठदेवकुलिकास्तीर्थेषु यात्राः पराः, सद्धर्मोऽमल्धीरचीकरदसौ पुण्योदयाय व्यधात् ॥ ३ ॥ तदुभार्या शीलसद्धर्मकर्मलालसमानसा । सावित्रिरिति विख्याता बभूवेव प्रजापतेः ॥ ४ ॥ नानाशास्त्रविचारकोविदिषयः संपत्सु नैवोद्धरा ..... सेकहृदया औश्रन चापत्सु ते। ध्वस्ताशेषकुवादिसद्गुरुवरास्यांभोजनिर्यदृवचो, धर्मध्यानविधिशसाधितमद्दाकल्याणकोशाः सुताः ॥ ५ ॥ 25 प्रबभ्वुस्तयोः श्रेष्ठाः पंचामी पांडवा इव । शीलांबुविमलक्षेत्रं पुत्रीणां च चतुष्टयम् ॥ ६ ॥ तत्राद्यः सर्वदेवाख्यः श्रे ..........[णा] करः । संधीरणो द्वितीयश्च तृतीयोऽम्बक्कमारकः ॥ ७॥ तयों निमक्तमाराख्यः पंचमो बोहिडिखया । सददानतोषितारोषमार्गणौघः सतां वरः ॥ ८॥ सजना संतुका चैव साउका सुंदरीति च । चतसः प्रीतिसंयुक्ता धर्म्पकर्मपरायणाः ॥ ९ ॥ उ(१)डास्थान .... दयजिता शेषादिष्ठसज्जैनावा[सव १] .... सार्जितोर्जितमहापुण्योदयात संप्रति । 30 तत्राद्यस्य शशांकनिर्मरूभरा कीर्तिस्रिरोकांगणे नृत्यत्युन्मदनर्तकीव विरुसद् न्यायात्तवित्रव्ययात् ॥ १०॥

<sup>🝍</sup> पत्तने संघसत्कभाण्डागारे त्रुटितताडपत्राणां मध्ये एकस्मिन् पत्रे इयं खण्डितप्राया प्रशस्तिलेब्धा ।

20

25

### [ 88 ]

#### ताडपत्रसंग्रहगता एका अपूर्णा प्रशस्तिः\*।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

ब्रह्माभिषस्य सद्भायी लिहुकागुणशालिनी। पुत्रत्रयं तथा रम्यं मृषितं धर्मकर्मणा ॥ १८ ॥
10 आदः सितगुणो जज्ञे द्वितीयः सोहडाभिधः । तृतीयः सोढकाख्यश्च जातो धर्मपरायणः ॥ १९ ॥
गृहिणी सितगुणस्यापि सोढूः पुत्रद्वयान्विता । पालहण-गुणपालाख्यौ पुत्री जयतुकाभिधा ॥ २० ॥
श्रेष्ठिनः सोहडस्यापि गृहिणी गुणमंदिरम् । लाचिछनामाथ संजाता सरला शीलशालिनी ॥ २१ ॥
लक्षकस्य तथा पुत्राखयो रम्या विशारदाः । भीमाकः पाहडश्चेव धांधलोऽथ तृतीयकः ॥ २२ ॥
भीमाकस्य कलते द्वे मालहणि-रस्रदेविका । आद्यासुतो हि बोडाकः द्वितीयाखेत्र-पातुकौ ॥ २३ ॥
पाइडस्य प्रिया जाता नाडिकभेद्रभावका । बहुद्वाकः सतो जज्ञे द्वितीयः प्रणनामकः॥ २४ ॥

पाहडस प्रिया जाता नाइकिर्भद्रभावका । बहुद्राकः सुतो जज्ञे द्वितीयः पूर्णनामकः॥ २४ ॥ धांधलस्य प्रिया मोखू जाता धर्मपरायणा । चत्वारः स्नवस्तस्या व्यं जग्राह साऽन्यदा ॥ २५ ॥ द्वितीया बहुणस्थाथ पत्नी सोहगदेविका । पर्स्नवस्तस्या जाताः पुत्रीद्वयसमन्विताः ॥ २६ ॥ आधो जयतसीहश्च बीजडश्च पद्माभिधः । महणाद्वः स्वेतिसिंहः पासडोऽथ सुभाशयः ॥ २७ ॥ पत्नी जयतसिंहश्य षेतुर्गुणशालिनी । विल्हुका बीजडस्याभृत् जाया मायाविवर्ज्जिता ॥ २८ ॥ पत्नी जयतसिंहस्य षेतुर्गुणशालिनी । विल्हुका बीजडस्याभृत् जाया मायाविवर्ज्जिता ॥ २९ ॥ प्रथमो जगिसिंहोऽभृत् झांझणोऽपि द्वितीयकः । तृतीय आग्निसिंहश्च हरिपालश्चतुर्थकः ॥ ३० ॥ स्विमणी चांपला चैव जासला राणिका तथा । चतुष्टयं च पुत्रीणां संजातं विल्हुकापतेः ॥ ३१ ॥ पद्माकस्य भिया जाता पद्माला पद्मलो चांचला । संताने पुत्रिका रम्या हंसला हंसगामिनी ॥ ३२ ॥ महणाकस्य संजाता पत्नी पुहणीदेविका । पुत्रः स्वयराभिधः जज्ञे कुलोद्धारे पराकमी ॥ ३३ ॥ महणाकस्य संजाता पत्नी पुहणीदेविका । श्रीवर्द्धमानसुरिभ्यः पूर्वे दापितः ॥ ३४ ॥ अधार्तिताथः सहसाणि द्रम्मा जातास्रतस्तु तैः । … चैत्येऽसिन् कारिता पित्तला मया ॥ ३५ ॥ श्रीशांतिनाथः प्रतिमा रम्या परिकरान्विता । सौवर्णकलसो दंड आचार्यः कारितो ध्रुवम् ॥ ३६ ॥ श्रीशांतिनाथः प्रतिमा रम्या परिकरान्विता । सौवर्णकलसो दंड आचार्यः कारितो ध्रुवम् ॥ ३६ ॥

.....[अम्रे अपूर्णा] .....

<sup>\*</sup> पत्तने संघवीपाडावस्थितभाण्डागारे अञ्चातप्रम्थपुस्तकस्य ताडपत्राणां मध्ये एकस्मिन् पत्रे इयं प्रश्वस्तिरूपलञ्धा । पूर्व-पश्वाद् पत्राणामभावादस्थाः प्रशस्तेराचन्तभागोऽनुपलभ्यः ।

### [ ६५ ]

# ओसलंब-श्रावकसमृह-लेखित-पञ्चवस्तुक-कर्मस्तवटीका-पुस्तिकाप्रशस्तिः\*।

(१) पश्चवस्तुकग्रन्थप्रान्ते-

संवत् [११७] ९ फागुण वदि १२ रवो ॥ समस्तराजावितिवराजितमहाराजाधिराजश्रीमिश्चवन-5 गंडश्रीजयसिंघदेवकल्याणविजयराज्ये तत्पादमसादावाप्त संतुकप्रतिपचौ लाटदेशमंडलमनुशासयतीत्ये-तिसन्का [ले प्रवर्तमाने] मोखदेवेन पंचवस्तुकं लिखितमिति ॥

#### (२) कर्मस्तवटीकाप्रान्ते-

[ जि ] णपवयणबुद्धा जायसंवेगसद्धा । सुहगुरुक [ य ] सेवा ..... सका । सुयवर निरु भत्ता साहुकज्ञंमि सत्ता । सवणपउणि तता सावया ओसलंबा ॥ १ ॥ मलयावड-वहसरवरेहिं देउम्र धम्मियरंमु । ओसलम्ब जिणि पासि हुय मुत्तिमंतु नइ धंमु ॥ २ ॥ सामाइय-सज्झाए पढणे पडिकमणसवणवंदणए । पूयापभावणासु य जहसंभवमुज्जया सन्वे ॥ ३ ॥

णेहा बोहडि सावदेवपमुहा अमो सुसं(मं?)तो तहा, वद्धू विच्छिग केसवो जसदिवो असू तहा जिक्किगो। सद्भीओ वहरुष्ट साउ महिमा सब्भा य अमी तहा, सबासि पि हु संमएण लिहिया एसा वरा पोत्थिआ॥ ४॥

संवत् ११७९ चेत्र वदि ७ भौमे श्रीमत्बटपद्रक मोखदेवेन पुस्तिका लिखितमिति ॥ छ ॥

### [ ६६ ]

#### मोढवंशीय-श्राविकालक्ष्मी-लेखित-विशेषावश्यकवृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः ।

[ लेखनकाल १२९४ विक्रमाप्द ]

20

25

10

15

—इत्येषा शिष्यहिता नाम विशेषावश्यकषृत्तिः परिसमाप्ता ॥ छ ॥

यस्याघपूगः क्षयमेत्यशेषो ध्यानादपीहान्यमवेऽपि जातः । रवेरिव ध्वांतभरः प्रतापात्स वः प्रदेयादृषभो जिनः शं ॥१॥
अस्तीह सद्रवनिवासिषण्यमुरुप्रपंचावृतभूमिपीठः । श्रीमाननेकांगिगणाश्रयश्च सन्मोहवंशः सरिदीशतुल्यः ॥ २ ॥

तस्मिन्वंदो प्रसृतसुयशःपूरिताशाचतुष्को, दक्षत्वांधैर्वरगुणगणैरन्वितः श्रावकोऽभृत् ।
सम्यक्त्वाद्यो वरगुरुगिराऽपास्तमिथ्यात्वमोहः, शांत्याह्वानो जिनपतिपदांभोजयुग्मद्विरेषः ॥ ३ ॥
श्वीटालंक्वतकाया दानदयोद्युक्तमानसा सततम् । जिनपूजारतिचता यद्योमितिस्तस्य वरपत्नी ॥ ४ ॥
ताभ्यामादिजिनेंद्वपूजनविधावासक्तिचतोऽनिशं, सूनुः सर्वजनोपकारकरणप्रद्वः कृपामंदिरम् ।
नित्यं सद्वृतिवर्गदानिनरतो मानादिदोषोज्ञितो, गांमीर्यादिगुणौधल्रुधमहिमा प्रद्युक्कसंज्ञोऽजनि ॥ ५ ॥

\* पश्चवस्तुक-कर्मस्तवटीका-प्रन्थयुगलयुक्ता ताडपत्रीयेषा पुस्तिका पुण्यपत्तने भाण्डारकरप्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिरावस्थिते राजकीय-प्रन्थसंग्रहे विद्यते । स्चिकमांक ४२, १८८०-८१

† पुस्तकिमदं पुण्यपत्तने मा॰ प्रा॰ सं॰ गं॰ राजकीयप्रन्यसंप्रहे नियते । स्विक्रमांक ५८, १८८०-८१; इष्टब्यम्-किल्होर्न रीपोर्ट, पृ॰ ३८-४० । ९ जै॰ पु॰

20

25

30

इतश्य - इहैव वंशे जिनपादभक्तः सुश्रावको वोसकसंज्ञकोऽभूत्। सुधर्मकर्मोद्यतमानसा च तस्याप्रयभायीऽजनि सेसिकाख्या ॥ ६ ॥

तस्याः साहर्षसंज्ञकः सुचिरतः सूनुर्महात्माऽभव-च्छ्रेष्ठा चारुचिरत्रलक्षणवती पुत्री च लक्ष्मीिगता । या लक्ष्मीिरव केशवस्य दियता प्रसुद्धनाक्षो गृहे, विख्याताऽऽत्मगुणोत्करेण जनताचेतश्चमुत्कारिणा ॥ ७ ॥ अपत्यसप्तकं तस्या वसूव गुणमंदिरम् । सुताक्षयो महात्मानश्चतसः पुत्रिकास्तथा ॥ ८ ॥ ज्येष्ठः सूनुरुदारतादिभिरिह प्राप्तप्तिद्धिर्गुणै-रज्यैराम्चयक्तोभिधो जिनमहच्यासंगतित्रष्ठधीः । स्वच्छंदं विचरन् वरेण्यकरिवद्यः कीर्तिगंधाहतैः, सद्दानासविष्ठिप्सयाऽर्थिमधुपत्रातैः सदा सेव्यते ॥ ९ ॥

वोढुं नियुक्तोऽखिलकार्यभारधुरं सुधौरेय इव खिपत्रा । दम्योऽपि यस्तां वहति सा धीमान् विश्रब्धचेताः परकार्यहेतोः ॥ १० ॥

10 जिनमानरतो नित्यं द्वितीयो घवलाभिषः । सद्गुणाकरचाक्षुष्यस्तृतीयो जेसलाह्यः ॥ ११ ॥

यशोमितिज्येंष्ठसुता वरेण्या तथापरा श्रीरिति चारुपुत्री । सुशील्युक्ताऽथ च रुक्सिणीति राजीमती तुर्यसुता बभ्व ॥ १२ ॥

ततश्च -श्रीवर्द्धमानास्यपुरे वरिष्ठे संतिष्ठमाना सदयाऽन्यदाऽथ । श्रीदेव मद्रास्यमुनींद्रमुले ग्रुश्राव लक्ष्मीवरदानधर्मम् ॥ १३ ॥

15 तद्यथा - विज्ञाय प्रवलप्रमंजनचल्ह्यांकुरालीसमं, लोके जीवितयीवनार्थविषयप्रेमाद्यरोषं सदा।

घीमद्भिर्धुवपुण्यसंग्रहकृते कर्मक्षयैकार्थिभिः, कर्तव्यः सुनयार्ज्जितात्मविभवैः सद्दानधर्मोद्यमः ॥ १४ ॥ ज्ञानोपष्टंमाभयविभेदतस्त्रिविधमुक्तमिह दानम् । जिनमतजरुधावाद्यं गृहिणां तत्रापि बहुफलदम् ॥ १५ ॥

यतः—मोहांधकारावृतचित्तदृष्टेर्ज्ञानप्रदीपो वृषवर्त्मदर्शी । भवार्ण्णवाज्ञानजले निमज्जन्नृणां भवेज्ज्ञानमिहास्यपोतः ॥ १६॥

ज्ञानं मुक्तिपुरीप्रतोलिपरिघपध्वंसनानेकपो, ज्ञानं नाकगिरींद्ररम्यशिखरपारोहसोपानकं । ज्ञानं दुर्गतिदुर्ग्गकूपपततामालंबनं देहिनां, ज्ञानं संशयपादपोरुविपिनच्छेदे कुठारः पट्टः ॥ १७ ॥ तस्यैवमाधैर्यतिपुंगवेंदोश्चंचद्रचश्चारुमरीचिभिः सा । संबोधिता कैरविणीव पश्चादुज्जूंभमाणास्यसरोरुहेह ॥ १८॥

लेखियत्वाऽऽत्मसारेण विशेषावश्यकस्य हि। वृत्तेरिदं द्वितीयाई तसे सहुरवे ददौ ॥ १९ ॥

अपनयति तमिश्रं यावदकेँदुबिम्बं दिनरजनिनिलीनं तीत्रशीतांशुसंघैः । इह जगति वरिष्ठं पुस्तकं तावदेतद्विबुधमुनिजनौषैः पट्यमानं प्रनंद्यात् ॥ २०॥

श्रीविकमाद '''' धिं-ग्रहे-रेंद्रसंख्यका '''' तस्यां (१) समर्थितं मवरगुरुदिवसे ॥ २१॥ तद्गतात्मा विलिख्येदमाचादित्याभिधो द्विजः । निजमज्ञानुसारेण मशस्तिमकरोदिमाम् ॥ २२॥

### [ 89 ]

#### ऊकेशवंशीय-सा० आभा-लेखित-उपदेशमालादि-प्रकरणपुस्तिकाप्रशस्तिः\*।

[ लेखनकाल १४ शताब्दी ]

जकेशवंशे विदितमकाशे चार्वी तुरुं विश्रति शीतभानोः । जज्ञे बुधः सर्वविधिकियासु श्राद्धाप्रणी लोहटनामकोऽत्र ॥ १ ॥

<sup>\*</sup> एतरप्रशस्तियुक्ता पुस्तिका पुण्यपत्तने भां॰ प्रा॰ सं॰ राजकीयव्यन्यसंब्रहे विवाते । स्चिक्रमांक २६६; सन् १८७१-७२ ।

तस्यांगजः समभवक्कष्यमाभिधानः श्राद्धः प्रबुद्धगुणरत्नविमृषितांगः । येन स्वराः सफलतामिह सिद्धिशैले लात्वा सुरेशपदमापि सुपुण्यभाजा ॥ २ ॥ तत्पनी समधर्मकर्मकुशला भोषीत नामा बभी, मूर्ता कल्पलतेव कोविदजनैया गीयतेऽहर्निशम् । दंपत्योर्गृहधर्ममाश्रितवतो जज्ञस्रयो नंदनाः, पद्माख्यः प्रथमस्ततो निजगुरौ अक्त्यस्वणः पेथडः ॥ ३ ॥ माकंदशाल्तुलनां कलयंस्तृतीयः, सौरभ्यशालितवपः पृथलांशचंगः। आभाभिषः सुमनिपात्रनियोजितत्व-त्वो व्याघकादिमसुतैः सफर्वेर्वतोऽभूत् ॥ ४ ॥ इतश्च - सद्भक्तिभावितमनः सुमलेखराजीपारब्धसादरनतिः कमनीयकान्तिः । सौवां हिचाररचितावनितारशान्ति आदि क्रले समभव जिनचंद्रसूरिः ॥ ५ ॥ विशददशनमालास्कारदीप्तिप्रचारस्कटघटितचकोरपाणिदृष्टिप्रमोदः । रजनिपतिसगोत्रस्तारकाधिष्ठितः श्रीजिनक्कदालयतीन्द्रस्तत्कपट्टेऽजनिष्ट ॥ ६ ॥ 10 यच्छेमुषीं समवलोक्य बभूब देवाचार्योऽपि संततमनिंदितवाग्विलासः । संजातकंप इव भूमितले स नंद्यात् आचंद्रमादरनुतो जिनपद्मसूरिः॥ ७॥ तेषां निदेशादमरप्रभायोपदेशमालादिसुवृत्तिपुरतम् । संलेखयामास विशुद्धवर्णं आभाभिधः श्राद्धवरप्रमोदात् ॥८॥ यावत् क्षमांगना देषे ताडंकौ चंद्रभास्करौ । तावनंद्यादिदं पुस्तं वाच्यमानं सदा बुधैः ॥ ९ ॥ ॥ सा० आभालेखितपुर्त्तिकाप्रशस्तिः ॥ 15 [ ६८ ] ऊकेशवंशीय-श्राविकाहादू-लेखित-[ मलयगिरिविरचित ] सप्ततिकाटीका-युस्तकप्रशस्तिः\*। [ लेखनकाल १४६२-६५ विक्रमाध्द ] -संवत् १४६२ वर्षे माघशुदि ६ भौमे अधेह श्रीपत्तने लिखितम् ॥ छ ॥ ग्रुमं भवतु ॥ 20 ऊकेदावंदासंम्तः प्रमृतसुकृतादरः । वासी सांडउसी-मामे सुन्नेष्ठी महुणाभिषः ॥ १ ॥ मोघीकृताघसंघाता मोघीरप्रतिघोदया । नानापुण्यकियानिष्ठा जाता तस्य सर्धार्मणी ॥ २ ॥ तयोः पुत्री पवित्राशा प्रशस्या गुणसम्पदा । हाद्दर्शकृता दोषेधर्मकर्मैककर्मठा ॥ ३ ॥ शुद्धसम्यक्त्वमाणिक्यालंकृतः सुकृतोद्यतः । एतस्या भागिनेयोऽभृद् ओकाकः श्रावकोत्तमः ॥ ४ ॥ श्रीजैनशासननभोऽङ्गणभास्कराणां श्रीमन्तपागणपयोधिस्धाकराणाम् । 25 विश्वाद्भुतातिशयराशियुगोत्तमानां श्रीदेवसुन्द्रगुरुपथिताभिधानाम् ॥ ५ ॥ पुण्योपदेशमथ पेशलसन्निवेशं तत्त्वप्रकाशविशदं विनिशम्य सम्यक् । एतत्युपुत्तकमलेखयद्त्तमाशा सा श्राविका विपुलबोधसमृद्धिहेतोः ॥ ६ ॥ बाणांगवेदेन्दुमिते( १४६५ ) पर्वे संवत्सरे विक्रमभूपतीये।

श्रीपत्तनाद्वानपुरे वरेण्ये श्रीज्ञानकोशे निहितं तयेदम् ॥ ७ ॥

<sup>\*</sup> एतत्प्रशस्तियुक्तं ताडपत्रीयपुस्तकं पत्तने संघवीपाडावस्थितमाण्डागारे विद्यते । मुद्रिता चेयं प्रशस्तिः श्रीमबदुरविजयमुनिवरेः स्रीय 'चत्त्वारः कर्मग्रन्थाः' नामकप्रन्यप्रसावनायाम्, ए॰ २ ।

15

यावद् व्योमारिवन्दे कनकगिरिमहाकर्णिकाकीर्णमध्ये, विस्तीर्णोदीर्णकाष्ठातुलदलकलिते सर्वदोज्जृम्भमाणे । पश्चद्वन्द्वावदातौ वरतरगतितः खेलतो राजहंसौ, तावज्जीयादजसं कृतियतिभिरिदं पुस्तकं वाच्यमानम् ॥ ८॥

### [ ६९ ]

### ऊकेशवंशीय-श्रे० हरिपाल-लेखित-कल्पसूत्र-कालिकाचार्यकथानक-पुस्तिकाप्रशस्तिः\*।

[ लेखनकाल सं० १३३५ विक्रमाब्द ]

-इति श्रीकालिकाचार्यकथानकं समाप्तम्।

सं० १३३५ वर्षे आषादशुदि ... गुरी प्रह्लादनपुरे लिखितः।

**ऊकेशान्वय**शास्त्रिनि स्फुरदुरुच्छायानपायश्रिया शौराणीति फलाभिलाषिभिरलं .....माश्रिता विश्रुता। एतस्यामभवद् भवस्थितिहृति श्रीजैनपादाम्बुजे भृंग .....[॥ १॥ †

× × × ×

स्थिरदेवाभिधानेन षष्ठो गुणधराङ्गमः । देपालप्रमुखाः पुत्राख्यस्य थेहीसमुद्भवाः ॥ १२ ॥ सप्तमो हर्षदेवोऽिख्त हर्षदेवीह हर्षदा । तस्य पत्नी ततः पुत्रा नरसिंहादयो यथा ॥ १३ ॥ घांधूनामाऽभवद् आता कनीयान् गुणधरस्य च । षेढाभिधानखत्पुत्रः पवित्रो धर्मकर्मणा ॥ १४ ॥ इमा दहितरिखसो जाता गुणधरस्य च । कर्मिणिः प्रथमा तत्र लिक्मिण हरिसिणिख्तथा ॥ १५॥

अथ गुरुक्रमः-

वादिचन्द्र-गुणचन्द्रविजेता विग्रह्क्षितिपबोधविधाता। धर्मसूरिरिति नाम पुराऽऽसीत् विधविश्वविदितो मुनिराजः॥ १६॥ आनन्द्सूरिशिप्यश्रीअमरप्रभसूरिदेशनां श्रुत्वा। हरिपालाभिधपुत्रः कुलचन्द्रस्थेति चिंतितवान्॥ १७॥

चपलाऽचपला रुक्ष्मीः स्थिरस्थाननियोगतः । मतिमन्तः प्रकुर्वन्ति गुर्वन्तिकमुपागताः ॥ १८ ॥ इयं पर्यु षणाकत्पपुस्तिका स्वस्तिक।रिणी । लिखिता हरिपालेन स्वमातृश्रेयसे ततः ॥ १९ ॥ प्रतिवर्ष गुरुह्ष संघेन श्रृयमाणशब्दार्था । मनिवृन्दवाच्यमाना नंदतु वरपुस्तिकाऽन्तर्गता ॥ २० ॥

[ %]

पह्णीवालवंशीय-श्रा० सूर्व्हणि-लेखित-उपमितिभवप्रपञ्चाकथासारोद्धार-पुस्तकप्रशस्तिः ।

[ लेखनकालो नोल्लिखितः; अनुमानेन १३ शताब्दी श्रायते ]

श्रीमन्तस्ते सतां सन्तु तीर्थेशाः खस्तिकारणं । अपारभवकान्तारसमुत्तारितजंतवः ॥ १ ॥

25

20

<sup>\*</sup> पत्तने संघवीपाडासत्कभाण्डागारे विद्यते इयं पुस्तिका ।

<sup>🕇</sup> अप्रेतनस्य पत्रस्य नष्टलात् खण्डिताऽत्रेयं प्रशस्तिः ।

<sup>🕇</sup> पुस्तिकेयं पत्तने संघवीपाटकस्थितशानमाण्डागारे विवते ।

पह्लीबाल इति स्थातो वंशः पर्वोदितोदितः । सोऽस्ति स्वस्तिकरो धाञ्यां यस्य कीर्तिर्ध्वजायते ॥ २ ॥ पुरा तत्र पवित्रोऽभृद् वंशे मुक्ताफलोज्ज्ञलः । वीकलास्य इति श्रेष्ठी सतां हृदि गुणैः स्थितः ॥ ३ ॥ तत्पत्नी रस्नदेवीति पवित्रा पुण्यशालिनी । गुणमाणिक्यमंजूषा तुषारचुतिशीतला ॥ ४ ॥

पुत्री तयोः सूल्हणिनामधेया सुश्राविका शीलवती बम्ब ।

या देवपूजानिरता गुरूणां पादाग्बुजा सेवनराजहंसी ॥ ५ ॥ 5 पुरा पवित्रसात्रासीद् वंशे मुक्ताफलोज्वलः । योगदेव इति श्रेष्ठी सतां हृदि गुणैः स्थितः ॥ ६ ॥ आमदेवश्च वीरश्च तनयो सनयो ततः । कपर्या-माक-साहाका वीरपुत्रास्योऽभवन् ॥ ७॥ साढाकस्य ततो जज्ञे पुत्रश्चाम्ब्रक्कमार्कः । परोपकारदाक्षिण्यगाम्मीर्यविधिसेवधिः ॥ ८॥ जयन्तीत्याख्यया जज्ञे गेहिनी तस्य सत्यवाक् । तत्सुतः पासडो जज्ञे धांइ रूपी सुते तथा ॥ ९ ॥ ततः सत्पृष्यपात्रस्य पवित्रस्य महात्मनः । सुधियः पासङस्यामृत् पत्नी पान्तरिति प्रिया ॥ १० ॥ 10 तस्याः पुत्रास्त्रयो जाताः पुमर्था इव जंगमाः । जगितसहो वज्रसिंहस्या मदनसिंहकः ॥ ११ ॥ माल्हणिर्जगिर्तसहस्याभवत् सद्धर्मचारिणी । सुल्हणिर्वज्रसिंहस्य बमूव पेयसी ततः ॥ १२ ॥ श्रीपूज्योद्यचन्द्राख्यपट्टस्योद्योतकारिणाम् । श्रीदेवसूरीणां[सम्यगुप]देशेन भक्तिमाक् ॥ १३ ॥ सुल्हिणिश्राविका सेयं कुर्वाणा धर्मसंग्रहं । श्रीजयदेवसूरीणां विशेषाद् भक्तिशालिनी ॥ १४ ॥ उपिनिभवप्रपंचस्योद्धारस्यात्र पुस्तिकामेताम् । सा पातुः स्वधश्रुश्रेयोऽर्थे लेखयामास ॥ १५ ॥ 15 यावदुदयाद्रिवेद्यां दिवसकरो भानुपावकसमक्षं । परिणयति दिक्कुमारीर्नन्दतु सत्पुस्तकस्तावत् ॥ १६ ॥ राभमस्त श्रीश्रमणसंघस्य मंगलं महाश्रीरिति ॥

## [ 98 ]

#### ऊकेशवंशीय-श्रे० देवसिंह-लेखित-जीवाभिगमाध्ययनटीका-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ लेखनकाल सं० १४४४ विक्रमाव्द ]

20

ऊकेशो भद्रेश्वरगोत्रे नारायणीयशासायाम् । वृद्धो वर्णिगिति विदितो नरसिंहः साधुवर आसीत् ॥ १ ॥ तस्य च भार्यामोतीतनृद्भवाः सप्त सांगणः प्रथमः । छीता-लाखा-देदा-तिहुणा-रामाक-धानास्याः ॥२॥ सांगणवधूर्धनश्रीः पुत्रो द्वावेव तयाश्च नरदेवः । जगसिंहश्च लघुवधूर्जयतसिरीरंगजास्वयश्चामी ॥ ३ ॥

आधा हि गोना-वइजाभिधानी तृतीयबन्धः किल देवसिंहः।

यो देवगुर्वादिकधर्मकार्ये कृताभियोगः शुभभाग्ययोगः ॥ ४ ॥

25

वहजाकस्य तु भार्या जयश्रीरंगजाश्चतुःसंख्याः । साधुवरनागसिंह-श्छाजल-नरवर्म-दृदाख्याः ॥ ५ ॥ साधोश्च देवसिंहस्य भार्या कर्मसिरिरिति । त्रयाणां पुरुपार्थानां पात्रमास्ते कुरुं ह्यदः ॥ ६ ॥

श्रीमत्तपागणनभोऽक्रणभास्कराणां श्रीदेवसुन्दर गुरूतमस्रिराजाम्।

धर्मोपदेशवशतोऽवगताप्तवाक्यः स्वोपार्जितार्थनिवहस्य फळं जिप्रक्षः॥ ७॥

सुषीः सहस्रानिह देवसिंहो प्रन्थाप्रतः पञ्चदशप्रमाणान् । श्रीताडपत्रेषु जिनागमस्यालेखयत् संप्रति पुस्तकेऽत्र ॥ ८॥ ३०

सिद्धप्राभृत-जीवाजीवाभिगमवृत्तिकेऽलेखयत् । अणहिलपाटकनगरे त्रि-वार्द्धि-वार्द्धीन्दुं-मितवर्षे ॥ ९ ॥

<sup>\*</sup> सिद्धपाहुड-जीवाभिगमाध्ययनप्रन्थद्वयात्मकं पुस्तकमिदं पत्तने संघवीपाडासत्कभाण्डागारे विद्यमानमस्ति ।

[ पुस्तकेऽत्र लिपिकर्त्रा त्रिषु स्थानेषु लेखनसमाप्तिसमयो निर्दिष्टः। तत्र-

(१) सिद्धप्राभृतटीकाप्रान्ते इत्थमुल्लिखितम्-

"संवत् १४४४ वर्षे फागुण शुद्धि ५ बुधे अद्येह श्रीपत्तने । मंगरुं महाश्रीः । शिवमस्तु । त्रिपाठि नागद्यार्मेण(०र्मणा!) लिखितं॥"

5 (२) सिद्धपाहुडमूलप्रन्थप्रान्तभागे-

"मंगलं महाश्रीः । संवत् १४४४ वर्षे फागुणशुदि ६ गुरौ त्रिपाठि नागशर्मेण (०र्मणा !) लिखितम् ॥"

(३) जीवाभिगमटीकापान्ते-

"समाप्ता जीवाभिगमाध्ययनशास्त्रपदेशटीका कृतिर्हिरिमद्राचार्यस्येति ॥ छ ॥ अंथाअं० १२०० ॥ छ ॥ संवत् 10 १४४४ वर्षे फागुणशुद्धि १५ शनी अधेह श्रीपक्तने ॥"

### [ ७२ ]

#### श्रीमालवंशीय-श्रे॰ सामंत-लेखित-त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र [तदन्तर्गत-नेमिचरित ] पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ लेखनकाल सं० १३७५ विक्रमाब्द ]

भीमालवंशे प्रागासीद् देहडिदेहिनां वरः । पुण्यपाल-देवपालौ सुतौ तस्य बभ्वतुः ॥ १ ॥
यशो नामा पुण्यपालतनयस्तस्य स्नवः । सांताकः सिंधुलश्चैव ऊदलः सांग एव च ॥ २ ॥
त्रयः सांताकतनया आंबडः शूर् एव च । सलक्षो रुव्धलक्षोऽभृत् सर्वभृतद्यापरः ॥ ३ ॥
सिंधुलधर्मपत्यासीत् सृहबदेवी नामतः । सुतः सामन्तनामाऽभृत् यस्तत्वज्ञशिरोमणिः ॥ ४ ॥
वंगजौ ऊदलस्यापि आभड आसकस्तथा । त्रयः सांगाकस्रता वीसलो वयजा-देदकौ ॥ ५ ॥
वाहडो देपालसुतः सीहडश्चाहडांगजः । त्रयः सीहडतनयाः सांगणः सुकृतांगणः ॥ ६ ॥
सहजपालः सज्जनः सांगणांगरुहाः कमात् । शूराकः प्राह्णादश्चेव श्यामलः सालिगस्तथा॥॥॥
श्रीमान् विवेकसिंहास्यः पूर्णिमापक्षमंडनं । तत्यहे श्रीरामचंद्रपमुः सप्रतिमोऽभवत् ॥ ८ ॥
तत्यद्रमंडनं श्रीमान् धीरसिंहाभिधः प्रमुः । तिन्छिष्योऽभयसिंहास्त्यगुरुभिविकसम्मतः ॥ ९ ॥
तस्मै श्रीगुरवेऽदत्त पित्रोः श्रेयःकृते सुधीः । सामंतो नेमिचरितं पुस्तकं सस्तिकारणम् ॥ १० ॥
काले विक्रमतो बाणें-मुनि-धैक्षमिते सित । रोहेलायां स्थित इदं सामंतः सुकृतं व्यथात्॥ ११ ॥

## [ 98 ]

प्राग्वटज्ञातीय-श्रे० जिंदा-लेखित-आवश्यकनिर्युक्ति-पुस्तकप्रशस्तिः । [लेखनसमय सं० १२१२ विक्रमान्द ]

संवत् १२१२ मागसिरसुदौ १० रवौ लिखितं उमता व्यास (?)।

<sup>&</sup>quot; पुस्तकमिदं पत्तने संघवीपाडावस्थितभाण्डागारे विखते ।

<sup>†</sup> पर्ने संघवीपाडावस्थितभाण्डागारे विद्यते पुरतकमिदम् ।

**आसीत् प्राग्वट**वंशे विमलतरमतिर्विश्वविख्यातकीर्तिः, सद्बुद्धिको हलाख्यो जिनपतिचरणाराधने न्यस्तचितः। तस्याम्त् साधुशीला जिनमतिगृहिणी धर्ममार्गानुरक्ता, या शक्ता जानकीव पवरगुणगणै रामदेवस्य मान्य॥ १॥ जातौ तस्याश्च पुत्रौ विनय-नयपरी ग्रामणीः श्रावकाणां, एकः सद् यक्ष्मदेखः प्रकटगुणगणः ""द्वितीयः । ज्येष्ठस्यामृत् सुपत्नी जिनवृषकिता पोघणी ......, दीनानाभादिदाने वितरणचतुरा क्षांति-दांतिपसन्ना ॥ २ ॥ सुता जातास्तस्यास्त्रयनरगुण····· , यद्योदेवश्चादः प्रथितगुणदेवास्य इतरः । 5 वृतीयो जिन्दास्यो जिनपतिमतभावितमतिः, सता जासीत्यास्या विनयकलिता कर्मनिरता ॥ ३ ॥ ·····मात्रा निजश्रेयसे संग्रद्धं भणितेन पुरतक्रमिदं **जिंदा**भिधेन स्फटम् । श्रेष्ठं लेखितमागमस्य विबुधेर्द्वेधा सुमान्यं सदा, नानावर्णसपत्र ..............रहाकरम् ॥ ४ ॥ यावत्तारकनायको दिनकरौ देवाचललोयिधर्यावज्ञैनमतं वरं सुरनदी खर्गो दिशां मंडलम् । यावच्छेषफणावलीषु जगती ..... तावनंदतु पुस्तकं प्रतिदिनं पापठ्यमानं बुधैः ॥ ५ ॥ 10 [ 86 ] प्राग्वाटवंशीय-श्रा० वरसिंह-लेखित-हैमव्याकरणावचूरि-पुस्तकप्रशस्तिः\*। [ लेखनकालो नोलिखितः ] श्रीवीतरागं प्रणिपत्य भक्त्या हैमावचरेः शुभपुस्तिकायाः । ....प्रशास्ति ॥ १ ॥ प्राग्वाटवंद्राोज्वलमोक्तिकामः सुश्रावकः पूनडनामधेयः। निशम्य शास्त्राणि भुवि द्विधापि ""प्राप परीक्षकत्वं॥ २॥ 15 क्षेत्रेषु सप्तस्वथ दुःस्थितेषु न्यायात्तवित्तं वितरन्नजस्रं । आर्चित्यदानादि .....यशांसि होके ॥ ३ ॥ तद्गेहिनी श्रीरिव देहिनीह तेजीति नामास्ति जिनेन्द्रभक्ता । विनीत ""गुणावदाता ॥ ४ ॥ तत्त्वतुरन्यनगुणः प्रधानो जिनेश्वरध्यानकृतावधानः । दोर्दंडः गाःमांडलिकः गाः लिखाभिधानः ॥ ५ ॥ यदीयबंधुर्वरसिंहसंज्ञः श्रीसार्वगुर्वर्चनकृत्यविज्ञः । हैमावचूरिर्दशपद ..... लेखितमत्र तेन ॥ ६ ॥ [ ७५ ] 20

### प्राग्वाटवंशीय-श्रा॰ सरणी-लेखित-सटीकउत्तराध्ययनसूत्र-पुस्तिकाप्रशस्तिः ।

[ लेखनकाल सं० १४०० (?) विक्रमाप्द ]

॥ नमः सर्वज्ञाय ॥

सन्मर्यादो गमीरो घनरसनिचितः साधुपाठीनहेतु-र्नित्यं रूक्ष्म्या निवासः कुरूधरनिरूयः सद्वसुर्खानुसुचैः । कुरूयाधारो गरीयान् प्रचुरतररूसत्कोटिपात्रोपशोमी, वंशः प्राग्वाटपुंसां क्षितितरूविदितो वर्तते सिंधुकरूपः ॥ १ ॥ 25 तत्राभवद् देवगजोपमानः सलीलगामी बहुदानवर्षः । यो नामतः रूयातिमितोऽर्थतश्च जने भृशं शोभित इत्युदातः ॥२॥

पारित्राहिकतां प्राप्तः स्थाने धान्येरकाह्ये । प्रजासु राजवर्गे च मान्यो मन्युविवर्जितः ॥ ३ ॥ सुदन्ती दन्तिनीवामृत् मार्या तस्येह रूक्ष्मणी । सलीलगमना कामं सुवंशोन्नतशालिनी ॥ ४ ॥ जातस्त्रयोस्ततनयास्तनया विनयान्विताः । जनितानेकलोकार्थाः पुरुषार्था इव त्रयः ॥ ५ ॥

पत्तने संघवीपाडावस्थितभाण्डागारे विद्यते पुस्तिकेयम् । प्रमृष्टाक्षरसात् सण्डितप्राया इयं प्रशस्तिः ।

<sup>†</sup> पुस्तकमिदं पत्तने संघवीपाडासत्कभांडागारे विद्यमानमस्ति ।

25

तत्राचो वीरचन्द्राख्यो विख्यातो निर्मलैर्गुणैः । कृतगुरुदेवसेवो वीरदेवामिघोऽपरः ॥ ६ ॥ तृतीयः पूर्णपालः श्रीश्रेयसां माजनं परम् । यथाक्रममथामीषां भार्याः सच्चर्ययान्विताः । राजिनीपमुखाः सख्यं यासां साध्वीभिरायतम् ॥ ७ ॥ पंचाय पुत्रिका जाताः सुपवित्राश्च .... । पित्रोर्विनयकारिण्यो वरेण्यगुणराजिताः ॥ ८॥ तत्रादिमा बान्धवलोकमान्या पैशून्यशून्यादितमन्युदैन्या । 5 नाम्ना प्रतीता सरणीति घन्या यशोवदाता सुतरां वदान्या ॥ ९ ॥ प्रियवाक्यप्रयोगेन प्रीणिताखिलदेहिनः । पासङ्बणिजः पत्नी श्रावकस्य विवेकिनः ॥ १० ॥ द्वितीया मरुदेवीति गणिनी गुणशालिनी । ज्ञानदर्शनचारित्र[ रत्नत्र ]यविमूषिता ॥ ११ ॥ तृतीया श्रितसंतोषा संतोषिति सुविश्रुता । यद्योमितिरिति रूयाता तुर्या बहुयशोमितः ॥ १२ ॥ विनयश्रीरिति ख्याता गणिनी पंचमे जने । मरुदेवी गणिन्यास्त सदान्तेवासिनी परा ॥ १३ ॥ 10 यत्रैर्मल्यं निभाल्येवानन्यतुल्यं निशाकरः । रुज्जितौंकच्छलेनान्तःकालुप्यं विभ्रते भृशम् ॥ १४ ॥ अथान्यदा वाचमुवाच "" सरणी गुरूणाम् । यथा महार्था जिनभाषिता गीराराध्यमाना विनिहन्ति मोहं ॥ १५॥ निशम्य चैवं संजातबुद्धिर्जिनवरागमम् । लेखयितुं सुतं पृष्टा विमलचन्द्रनामकम् ॥ १६ ॥ द्वितीयं च देवचन्द्रं च धर्मसम्बद्धचेतसम् । तृतीयं च यदाश्चन्द्रं सुकृतन्यकृतांहसम् ॥ १७॥ तैरेव कृतसाहाय्या धनदानेन भ्यसा । भगिनीभिश्च संतोषाप्रमुखाभिः खेच्छया ॥ १८ ॥ 15 पुस्तकमेतदलीलिखदिहोत्तराध्ययनटीकायाः । पांजलपंक्तिविशिष्टं विविक्तरेलाक्षरशोभम् ॥ १९॥ सूर्याचन्द्रमसौ यावद् यावद्द्वीपाः सर्सिधवः । पठ्यमानो बुधैस्तावन्नंदत्वेष सुपुस्तकः ॥ २० ॥

## [ 9e ]

### श्रीमालवंशीय-श्रा० धर्मिणि-लेखित-चन्द्रप्रज्ञतिवृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ लेखनकाल सं० १४८१-८३ विकमाब्द ]

-इति श्री मलयगिरिविरिचता चन्द्रपज्ञितिरिका समाप्ता । मंगलं महाश्रीः । शुमं भवतु श्रीचतुर्विष-संघस्य । श्रंथाग्रं० ९५०० ॥ संवत् १४ आषाढादि ८१ वर्षे भाद्रपद्वदि १ शनौ । श्रीश्रीमालकुले तेजा मंत्री वान्ध्य तियया । आसंस्तत्तनया मेला-मेघा-सगाह्यस्त्रयः ॥ १ ॥ तेषां ढाही-धर्मिणि-कांक नाक्त्यः कमादिमाः पत्र्यः । मेलापुत्रा गोरा-सांईआ-रामदेव-चांगास्त्र्याः ॥ २ ॥

इतश्च मेघादियता धर्मिणिधर्मकर्मठा । घोघानगरवास्तव्यमंत्रीसिंघातनृद्भवा ॥ ३ ॥ कडुआ-धांगावंधुप्रमृतिकुदुंवान्विता सुधर्मरता । श्रीमजीनेंद्रागमभक्तिभरोह्नसितचेतस्का ॥ ४ ॥

तपाधिपश्रीगुरुसोमसुन्द्रोपदेशतस्यष्टदिगिंदु(१४८३) वत्सरे । अलीलिखत् खस्य हिताय चन्द्रपञ्चित्रवृत्तिं वरताडपुरतके ॥ ५ ॥

<sup>\*</sup> पुस्तकमिदं पत्तने संघवीपाडावस्थितज्ञानभाण्डागारे विद्यते ।

### श्रीमालवंशीय-श्रे ० कर्मण-लेखित-[ तिलकाचार्यकृत ] आवश्यकलघुवृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ लेखनकाल सं० १४९२ विक्रमाप्द ]

अणहिलपुरमस्ति सस्तिकपायमूर्व्या, नयविनयविवेकच्छेकलोकावरुद्धम् । 5 अपरनगरशोभागर्वसर्वस्वजैत्रं, वरजिनगृहमालासर्विमानोपहासि ॥ १ ॥ श्रीश्रीमालकुरुस्तत्र राबाख्यः श्रेष्ठिपोऽभवत् । नानादानादिसद्धर्मकर्मकर्मठमानसः ॥ २ ॥ तस्य राजलदेवीति जाय।ऽजायत सद्गुणा । विवेकविनयपद्वा शीलालंकारधारिणी ॥ ३ ॥ सांडा-सोमा-मेघा-भूपति-पांचाह्वयास्तयोः पंच । पुत्राः सुतीर्थयात्राद्यवाप्तसंघाधिपत्यपदाः ॥ ४ ॥ नामस्तवपंचशतीकायोत्सर्गैकतत्परः सततम् । सांडाख्यः संघपतिर्विशिष्य तेष्वद्भुतिकयो जज्ञे ॥ ५ ॥ 10 तेषां सांडादीनां पंचानामपि च पंच पत्र्योऽमुः । कामलदेवी सिंगारदेश्च माणिक्यदेवी च ॥६॥ भावलदेवी पाल्हणदेवी ख्याताः सुशीलतः कमतः । श्रीदेवगुरुषु भक्ताः सक्ताः सद्धर्मकर्मविधौ ॥ ७ ॥—युग्मं। सांडा-कामलदेव्योत्तनयाः पंचाऽभवन् कमादेते । श्रीधर्मिकर्मकुशलाः सम्यक्तवाधीर्गेणैः प्रथिताः ॥ ८ ॥ मनास्यः प्रथमस्तेषां धर्मणः कर्मणस्तथा । डाहास्यश्च चतुर्थोऽस्ति योधास्यः पंचमः पुनः ॥ ९ ॥ पुच्यो तथा द्वे गुणराजिराजिते पूरीति वाधूरिति विश्वताभिधे । 15 यन्मानसं श्रीदेवगुरुभक्तियुक् श्रीधर्मपीयूषरसेन पूरितम् ॥ १०॥ दयिताः क्रमतस्तेषां विमलान्वयविनयशीलसंपन्नाः । रतन् कांऊं मांई मांक् वाल्हीति नामानः ॥ ११ ॥ मनाकस्य समधरः सालिगश्च सुतावुमौ । धर्मणस्य संघपतेई वी-याला-भिधी पुनः ॥ १२ ॥ **हाहाकस्य मांई** आद्या हंसो योधांगजस्तथा । सर्वेऽप्यमी गुणमणिश्रेणिरोहणमूधराः ॥ १३ ॥ नानाविधान् धर्मविधीन् सुजन् सदा विशुद्धधीः संघपतिस्तु कम्मेणः। 20 श्रीज्ञानमिक विशदां हृदा दधद् द्रव्यव्ययेन प्रचुरेण हर्पतः ॥ १४ ॥ ष्ठि-साल्हाक-सिंगारदेवीपुत्र्या पवित्रया । मांईनाझ्याऽनिशं शुद्धकियया पिययान्वितः ॥ १५॥ श्रीसोमस्यन्दरगुरुपवरोपदेशात स्रश्रेयसे द्विनवे-वाँद्धि-दाद्यांकवर्षे । आवद्यकस्य लघुवृत्तिमलेखयत् श्रीताडीयपुम्तकवरे दृढधर्मभावः ॥ १६ ॥ पुस्तकेष्वपरेष्वन्ये प्रन्थास्तेनाथ लेखिताः । अयं च वाच्यमानास्ते जीयासुर्विवृधेश्चिरम् ॥ १७॥ 25 ॥ श्रीसोमसुन्दरसृरिगुरवो जयंतु । श्रीः । छ ॥ ठ० वैकुंठ ठ० कुंठा ॥

## [ 96 ]

प्राग्वाटवंशीय-श्रा० स्थाणी-लेखित-आचारांगसूत्र-वृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः।।

िलेखनकाल सं० १४५० विक्रमाप्द

।। संवत् १४५० वर्षे भाद्रपद वदि १ शुक्रे रेवत्यां पुसकं लिखितम्।

30

<sup>- \*</sup> प्रसाक्रमिदं पत्तने संघवीपाडासत्कज्ञानभाण्डायारे विद्यते ।

<sup>ौ</sup> प्रस्तकमिदं पत्तने संघवीपाडासरकभांडागारे विद्यमानमस्ति ।

<sup>9 -</sup> জ<mark>ী</mark> - প্ৰ

सद्धर्मन्यवहारिदेसलयुतः ख्यातः क्षितौ सर्वतः, प्राग्वाटान्वयमंडनं समभवन्मेघाख्यसंघाष्ठिपः । जाया मीणलदेवी नाम विदिता तस्य प्रशस्याशया, पुत्री पुण्यवती तयोर्गुणवती स्याणीति संज्ञाऽभवत् ॥ १ ॥ सम्यन्द्य् नरसिंह् गान्धिकयुतः श्रद्धाल्चवर्गाशणीः, जज्ञे गागलदेविसूर्धणिगाह्वानः प्रधानः सदा । जाया याऽजिन तस्य शस्यचरिता पुण्यिकयापत्यला, नित्यं श्रीजिनपूजनैकरितका दानादिबद्धादरा ॥ २ ॥ 5 श्रुत्वा श्रीगुरुदेवसुन्द्रमहाधर्मोपदेशं तया, वर्षे विक्रमतो नभः-दारं-नदीनाथेन्दुंसंख्ये सकम् । द्रव्यं भूरि वितीर्थ पुस्तकिमदं सुश्रेयसे लेखितं, नित्यं नंदतु वाच्यमानमनधैर्मेधाविभिः साधुभिः ॥ ३ ॥

॥ शिवमस्तु श्रीः ॥

## [ 99 ]

### माथुरान्वयजात-संयतिका जाहिणी-लिखापित-ज्ञानार्णव-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ लेखन संवत् १२८४ विक्रमीय ]

10

20

25

-इति ज्ञानार्णये योगपदीपाधिकारे पंडिताचार्य श्रीद्युभचन्द्रविरचिते मोक्षप्रकरणम् । असां श्रीमञ्जूपुर्यो श्रीमदर्हद्देवचरणकमलचंचरीकः युजनजनहृदयपरमानन्दकंदलीकंदः श्रीमायुरान्यय-समुद्रचंद्रायमानो भव्यात्मा परमश्रावकः श्रीनेमिचन्द्रो नामाऽभृत् । तस्याखिलविज्ञानकलाकौशलशालिनी सती पतिव्रतादिगुणगणालंकारभूषितशरीरा निजमनोवृत्तिरिवाव्यभिचारिणी स्वर्णा नाम धर्मपत्नी संजाता । अथ तयोः समासादितधर्मार्थकामफलयोः खकुलकुमुद्दवनचंद्रलेखा निजवंशवैजयंती सर्वलक्षणालंकृतशरीरा जाहिणी नाम प्रिका समुत्यना ॥ छ ॥

ततो गोकर्ण-श्रीचन्द्री सुतौ जातौ मनोरमौ। गुणरत्नाकरौ भन्यौ राम-लक्ष्मणसिनभौ॥
सा पुत्री नेमिचन्द्रस्य जिनशासनयत्सला। विवेकविनयोपेता सम्यग्दर्शनलांछिता॥
ज्ञात्वा संसारवैचित्र्यं फल्गुतां च नृजन्मनः। तपसे निरगाद् गेहाद् शांतचिता सुसंयता॥
बांधवैर्वार्थमाणापि प्रणतैः शास्त्रलोचनैः। मनागपि मनो यस्या न प्रेम्णा कश्मलीकृतं॥
गृहीतं मुनिपादान्ते तया संयतिकाव्रतं। स्वीकृतं च मनःशुद्ध्या रत्नत्रयमसंडितं॥
तया विरक्तयाऽत्यंतं नवे वयसि यौवने। आर्क्षं तत् तपः कर्तुं यत् सतां साध्विति स्तुतं॥
यम-व्रत-तपोधोगैः स्वाध्याय-ध्यान-संयमैः। कायक्रेशाधनुष्ठानैगृहीतं जन्मनः फलं॥
तपोभिर्दुष्करैर्नित्यं बाद्यान्तर्भेदलक्षणैः। कषायरिपुभिः सार्द्धं निःशेषं शोषितं वपुः॥
विनयाचारसंपत्त्या संघः सर्वोप्युपासितः। वैयावृत्त्योद्यमात् शश्चत् कीर्तिनीता दिगन्तरे॥
किमियं भारती देवी किमियं शासनदेवता। दृष्टपूर्वेरिप प्रायः पौरैरिति वितर्क्यते॥
तया कर्मक्षयस्यार्थं ध्यानाध्ययनशालिने। तपःश्रुतनिधानाय तत्त्वज्ञाय महात्मने॥
रागादिरिपुमक्षाय शुरुभचंद्राय योगिने। लिखाप्य पुत्तकं दत्तमिदं ज्ञानार्णवाभिषम्॥

संवत् १२८४ वर्षे वैशाष शुद्धि १० शुक्रे गोमंडले दिगम्बरराजकुलसहस्रकीर्तिसा(!)थें 80 पं० केशरियुतवीसलेन लिखितमिति॥

पुरतकमिदं पत्तने खेतरबसद्दीपाटकावस्थितज्ञानकोश्चे विद्यते ।

## [ <0 ]

## प्राग्वाटवंशीय-श्रे॰ यशोदेव-लेखित-सिद्धान्तविचार-पुस्तिकाप्रशस्तिः\*।

[लेखनसमय सं० १२१२ विक्रमाब्द]

संवत् १२१२ आषाढ वदि १२ गुरौ । लिखितेयं सिद्धान्तोद्धारपुत्तिका लेखकदेवप्रसादेनेति । मंथामं० १६३० द्वितीयखंडे ॥ छ ॥ शिष्यांमोजवनप्रबोधनरवेः श्रीधर्मघोषप्रमो-र्वक्रांभोजविनिर्गताः [ सुविशदाः ] सिद्धांतसत्का अमी । पर्याया गणिचंद्रकीर्ति[मुनि]ना संचिंत्य संपिंडिताः, स्वस्य श्रीविमलाख्यसूरिगणभूच्छिष्येण चिंताकृते ॥ १ ॥ अस्ति श्रीमद्खर्वपर्वतिभिः सर्वोदयः क्ष्मातले, छायाछन्नदिगंतरः परिलसत् भव्यावलीसंकुरुः । सेवाकारिनृणां नवीनफलदोऽप्यश्रांतसांद्रवृति-र्निश्छिदः सरलत्वकेतुनिकरः प्राग्वाटवंदाः सतां ॥ २ ॥ मौक्तिकहारसंकाशः समासीतत्र नीहिलः । श्रावको गुणसंयोगान्नराणां हृदये स्थितः ॥ ३ ॥ 10 समजिन धनदेवः श्रावकस्तस्य सृनुः, प्रथितगुणसमुद्रोऽमंदवाणी विशेषात् । गगनवलयरंगत्कीर्तिचंद्रोदयेऽसिन्, लगति नः ।। ४ ॥ तस्य च भार्येन्दुमती """पुत्रः गुणरक्षो ""रोहणाचलः धर्मवनद्वममलयः। .....कीर्तिस्थाधवलितसमस्तविश्ववलयो यद्गोदेवश्रेष्ठी ॥ ५ ॥ तस्य च - अंबीति नामा जनवत्सलाऽभृद् भायी यद्गोदेवगृहाधिपस्य । 15 यस्याः सतीनां गुणवर्णनायामाधैव रेखा कियते सुनीन्द्रेः ॥ ६ ॥ तयोश्च पुत्रा उधरण-आम्बिग-बीरदेवाख्या बगुवः। सोली-लोली-सोखीनामानश्च पुत्रिकाः संजित्तरे ॥ ७ ॥ अन्यदा च – सिद्धांतलेखनबद्धादरेण जिनशासनानुरंजितचित्रेन । यद्गोदेवश्रावकेण सिद्धांतविचारपर्यायपुरितका लेखयामास (!) ॥ ८॥ 20 पूज्यश्रीविमलाख्यस्रिगणभृच्छिष्यस्य चारित्रिणो, योग्याऽसौ गणिचंद्रकीर्तिविदुषो विद्वज्जनानंदिनी । शासार्थस्मृतिहेतवे परिलसद् ज्ञानपपा पुस्तिका, भक्तिमांचितय(?)त्युपासकयशोदेवेन निर्मापिता ॥ ९ ॥ यावचंद्ररवी नमस्तलजुषा यावच देवाचलो, यावत्सप्तसमुद्रमुद्रितमही यावनभोमंडलं। यावत्वर्गविमानसंततिरियं यावच दिग्दंतिन-स्तावत्पुस्तकमेतदस्तु सुधियां व्याख्यायमानं सुदे ॥ १० ॥ ॥ इति पशस्तिः ॥ समाप्त ॥ छ ॥ 25

## [ ८१ ]

प्राग्वाटवंशीय-श्रे॰ धीनाक-लेखित-उत्तराष्ययनलघुवृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः ।

[ लेखनसमय सं० १२९६ विक्रमान्त ]

-संवत् १२९६ चैत्र वदि १० सोमे।

<sup>🕈</sup> एतत्प्रशस्तियुक्ता पुस्तिका स्तम्भतीर्थे शांतिनायमन्दिर।वस्थितज्ञानकोक्षे विश्वते ।

<sup>†</sup> पुस्तकमिदं स्तम्भतीर्थे शान्तिनायमन्दिरस्थितमांडागारे विवते ।

बभ्व भ्तला प्राग्याखाढवंशजः । शिष्टाचाररतः श्रेष्ठी घीनाको नाम संमतः ॥ १ ॥
तत्कलत्रं तु पद्माश्रीः रामश्रीरिव केवला । अभवत् पासचंद्राख्यस्तयोः स्नुः सुषार्मिकः ॥ २ ॥
पीत्रस्तु गुणपालाख्यो घीनाकः श्रेष्ठ्यथान्यदा । श्रीदेवेंद्रमुनींद्रस्य देशनामश्रणोदिति ॥ ३ ॥
ज्ञानाभयोपग्रहदानमेदाद् दानं त्रिधा सर्वविदो वदन्ति । तत्रापि तीर्थाञ्जटिकारणेन सुज्ञानदानं प्रवरं वदन्ति ॥ ४ ॥
5 कालादिदोषान्मतिमांद्यतश्च तन्नो भवेत् पुस्तकमंतरेण । चलश्रिया शाश्वतसौख्यकारि तल्लेखनं युक्तमतः सतां हि ॥ ५ ॥
श्रुत्वेति श्रेष्ठी घीनाकः सश्रेयोऽर्थमलेखयत् । पुण्यं श्रीउत्तराघ्यायलघुसद्वृत्तिपुस्तकं ॥ ६ ॥
यावद्

## [ ८२ ]

### धर्कटवंशीय-श्रा० रत्नश्री-लेखित-पर्युषणाकल्प-पुस्तिकाप्रशस्तिः\*।

[ लेखनसमय सं० १३०० विक्रमाब्द ]

संवत् १३०० वर्षे कार्तिक वदि १३ दानौ पर्युषणाकल्पपुस्तिका लिखिता ॥ छ ॥ छ ॥ सूरिः श्रीगणनायकोऽजिन यद्योभद्राभिधेयः प्रभुः, श्रीद्याली-सुमती-श्वराश्च गुरवः श्रीद्यांतिसूरिस्ततः । श्रीमानीश्वर-द्यालिसूरि-सुमितः श्रीद्यांतिसूरीश्वरः, श्रीषंडेरगणे क्षमार्षिसहिताः कुर्वेतु वो मंगलं ॥१॥

#### अपि च-

**<sup>\*</sup>** पुरितकेयं स्तम्भतीर्थे शांतिनाथमन्दिरस्थितज्ञानकोशे विद्यते ।

25

## [ < 3 ]

### प्राग्वाटान्वय-श्रे॰ गुणधर लेखित-शान्तिनाथचरित्र-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ लेखनसमय सं० १३३० विक्रमान्द ]

#### -संवत् १३३० वर्षे आषाढ शुदि १० शनौ।

॥ ॐ नमः सर्वज्ञाय ॥

> आल्हाक-रत्नदेव्यो रत्नत्रयभारकास्तयः पुत्राः । गुणधर-यदाधर-समधरगुल्याश्चाहणिः स्रुता चैका ॥ १२ ॥ समधरभार्या कर्मणिः पुत्राः सप्त क्रमेण कालाद्याः । आसाऽऽसपाल-सेटा-पूना-हरिचंद्र-वयराख्याः ॥ १३ ॥

गुणघरभार्या खच्छा शीरुतपोदानभावधर्मरता । राजमितिरंगजाताखयोर्जनानंदकाः शस्याः ॥ १४ ॥ पार्श्वभटो वीराक अंबा-लीबाक-सोमदेवाश्च । शीळू-हीरल-दुहिते जिनधर्मसदोद्यते एते ॥ १५ ॥

पासड-भार्या साजिणि पुत्रौ द्वो विजयसिंह-नयणाकौ। वीरापत्री राजश्रीः स्नुत्रितये तु जगपालः ॥ १६॥ हरपाल-देवपालौ; आंबाभार्या च ललतुका श्रेष्ठा। नरपालः सुतश्चेको; लीबाकल्याण(व्यार्याः)पमाल्या॥ १७॥

विजयश्री-यद्याधरयोर्नरसिंहसूनुरतिथिजनभक्तः । पाती दुहिता चैका कुटुंबमेतच सुविशालं ॥ १८ ॥ श्रीभुवनरस्रपूज्याः पारीदा वादिकुंजरेण । कांतारनिवृत्तिका गच्छधराः शुभाचाराः (१) ॥ १९ ॥ अत्रानंद्रप्रभसूरींद्रास्तरपदांभोजभानवः । सिद्धांतजलिषपारं प्रापुः प्रज्ञापकर्षेण ॥ २० ॥

<sup>\*</sup> इदं पुरतकं स्तम्भतीथें शान्तिनायमन्दिरावस्थितज्ञानकोशे विवते ।

तत्पट्टे विशुद्धे श्रीमंतो वीरदेषसूरींद्राः । तत्पट्टे सचिरिताः चीमंतः कनकदेवाल्याः ॥ २१ ॥ सम्रुतो गुणधरः श्राद्धः पार्थे श्रीकनकदेवसूरीणां । घर्मोपदेशमतुळं शुश्रावेत्थमघापटं [ जातु ] ॥ २२ ॥ गुणानां सर्वेषां जगित जयिनी संपदिनशं, यया दोषाः सर्वे जगित गुणतां यांति गृहिणां । नवेद्वाव्याद्वस्या(१) जलधिजलकल्लोलचपला, परेषां सा केषां ः ः धर्मकार्ये ॥ २३ ॥ ५ जिनविंब-भवन-पुस्तक-तुर्यविधसंब-सप्तक्षेत्रेषु । यो वपित बीजवित्तं लभते हि परत्र स बहुफलं ॥ २४ ॥ मुनिक्षेत्रान्तिविशेषपुण्याय पुस्तकक्षेत्रं ः ः यत्प्रमावाद् भवंति धर्मोपदेष्टारः ॥ २५ ॥ किलकालकालविलसिततमसापिहितेन धर्मवररते । श्रुतिलिखतपुस्तकमये दीपे तत्प्रकटनं भविनां ॥ २६ ॥

केवलज्ञानपरिस्पर्धि श्रुतज्ञानमुदीरितं । अतस्तल्लेखने पुण्यमगण्यं गदितं जिनैः ॥ २७ ॥ इत्यं श्रुत्वा पुत्रसाहाय्यतोऽसौ श्रेष्ठी न्यायोपात्तवित्तेन हृद्यं ।

10

25

# [88]

द्यांतिर्वृत्तं लेखयामास ग्रद्धं पित्रोः [श्रेयार्थे ] ....।। २८॥

### गूर्जरवंशीय-श्रा० रयणादेवी-क्रीत-भुवनसुन्दरीकथा-पुस्तकप्रशस्तिः ।

#### [पुस्तकक्रयसमय १३६५ विक्रमाच्य ]

श्रीमद्गुर्जरवंशायमवः संभवदनेकगुणविभवः । साधुहरिचंद्रसूनुः पुण्यश्रीकुक्षिसंमूतः ॥ १ ॥ 15 दुःस्यार्थिसंतापहरः प्रसिद्धः खच्छाशयश्रारुगुणान्वितश्च । मुक्तोपमानो वसुमान् सुवृत्तः समस्ति साधुर्नेयपालनामा॥२॥

तस्यास्ति जाया रयणाभिधाना दानादिसद्धर्मरता प्रधाना ।
पुत्रास्त्वमी प्रौढिविवेकचर्याः ख्यातास्त्रयो निर्मितसंघकार्याः ॥ ३ ॥
आद्यो वदान्यः कृतिलोकमान्यः प्राज्ञः सुधन्योऽजिन कीर्तिसिंहः ।
दानोद्यतोऽन्यस्त्विह देवसिंहः साल्हाभिधः साधुवरस्तृतीयः॥ ॥ ॥

20 साधुनयपालपत्नी रयणादेवी विवेकधर्मज्ञा । पुरतकमेनं श्रीभुवनसुंद्रीसत्कथासत्कं ॥ ५ ॥ भा भारमश्रेयोऽर्थमथ व्याख्यापयितुं जनोपकाराय । जगृहे मूल्येन मुदा बाणै-रस-शिंखीं-दुं( १३६५ )मितवर्षे ॥ ६ ॥ पुष्पदंताविमौ यावद् वर्तेते गगनांगणे । बुधैर्व्याख्यायमानोऽयं तावसंदतु पुस्तकः ॥ ७ ॥

भुवनसुंदरीकथापुस्तकं । सा० नयपालभार्यारयणादेव्याः सत्कम् ।

## [ ८५ ]

### श्रीमालवंशीय-श्रा० लीलादेवी-लेखित-आवश्यक-पुस्तकप्रशस्तिः।।

#### [ लेखनकाल सं० १३९१ विक्रमाब्द ]

यत्पादद्वितयावनम्रशिरसो भव्यासुमंतोऽनिशं, जायंते सकलार्थसिद्धिसगास्त्रेलोक्यलोकोत्तमाः । श्रीसिद्धार्थनरेन्द्रवंशविलसद्रसत्रत्रयीपोपमः, श्रीमद्वीरजिनेश्वरः स दिशतां नित्यं पदं भाविनां ॥ १ ॥

पुस्तकमिदं स्वंभतीथें शांतिनायमन्दिरस्थितमांडागारे विवाते ।

<sup>†</sup> इयं पुरितका पत्तने तपागच्छसंज्ञकभाण्डागारे विवादे ।

15

25

श्रीमालवंदाोन्नतिकारणोऽभृत् श्रेष्ठी पुरा झांझणनामधेयः । पत्नी च तस्याऽजनि जयतुगास्या सहानशीलादिगुणैकभूमिः ॥ २ ॥

तत्पुत्रः श्राद्धधुरोऽजिन जिनतनयो लूणसिंहाभिधानो, लीलादेवीति नामा पथितगुणगणा प्रेयसी तस्य चासीत्। तत्पुत्रश्चाजिनष्ट प्रथमदृढवरः श्रावको मुंजनामा, मालास्यश्च द्वितीयोऽजिन गुणनिभृतः साल्हकास्यस्तृतीयः॥३॥

> आद्या सुता माणिकिनामधेया सोषीति नामा प्रथिता द्वितीया। पूजीति च रूयातिमगात् तृतीया धुनीति नामा निदिता च तुर्यो॥ ४॥

एता विरेजुः शुभभावपूर्णा लावण्यसिहस्य सुताश्चतसः। चतुष्कषायज्वलनोपशांत्यै पीयूषकुल्या इव मूर्तिमत्यः॥ ५॥

पुण्याशयात् पंडितहर्षकीर्तिगणिभ्य एताभिरुदारधीभिः । अदीयतावद्यकपुस्तिकेयं सिद्धांतभक्तया किल लेखिरता ॥ ६ ॥ नग-नगर-निवेशैमेडिता भूतधात्री जगति जयति तावत् वीरतीर्थं च यावत् ।

भवभयपरिमुक्तैः साधुभिर्वाच्यमाना मुवि जयतु नितान्तं पुलिकावद्यकस्य ॥ ७ ॥

संवत् १३९१ वर्षे तिमिरपुरवासाव्य व्य० लावण्यसिंहमार्यया लीलादेव्या पं० हर्षकीर्ति-गणिभ्य आवइ्यकपुस्तिका वाचनाय पदत्ता॥

## [ ८६ ]

### प्राग्वाटवंशीय-श्रेष्ठिलींबा-श्रेयोऽर्थ-लिखित-धर्मविधिवृत्ति-पुस्तकप्रशस्तयः\*।

#### [ लेखनसमय १४१८ विक्रमाब्द ]

-इति श्रीउद्यसिंहाचार्यविरचिता उदयांका षड्द्वारा श्रीधमेविधिष्टृत्तिः समाप्ता ॥ प्रंथाम० ५५२०॥ संवत् १४१८ वर्षे ची(चां !)बामामे श्रीनरचन्द्रस्रीणां बांधवेन पंडितगुण मद्रेण कच्छूली श्रीपार्श्वनाथगोष्ठिक लींबा भार्या गउरी तत्पुत्र श्रावक जसा हूंगर तद्भगिनी श्राविका बीझी तील्ही ममृत्येषां साहाय्येन प्रमुश्रीश्रीप्रभसूरिविरचितं धर्मविधिप्रकरणं श्रीउद्यसिंहस्रिविरचितां वृत्तिं श्रीधर्म-20 विधिमंथस्य कार्तिकवदिदशमीदिने गुरुवारे दिवसपाश्चात्यधिकाद्वयसमये खमातृपित्रोः श्रेयसे श्रीधर्मविधि- मंथमिलेखत् ॥

### (१) प्रथमा प्रशस्तिः।

जावालितुर्गे नगरे प्रधाने बभूव पूर्वे घणदेवनामा ।
सहजल्हदेवी दियता तदीया ब्रह्माक-लींबातनयी च तस्याः ॥ १ ॥
गौरदेवी दियता प्रबभूव लिंबकस्य तनयः कडुर्सिहः ।
तस्य च प्रियतमा कडुदेवी तस्य चैव समभूद् घरणाकः ॥ २ ॥
ब्रह्माकपुत्रः प्रबभ्व झंझणः प्राग्वाटवंदास्य शिरोमणिस्तु ।
आद्याघरस्तस्य बभूव नंदनः पुत्रश्च तस्य प्रवभूव गोगिलः ॥ ३ ॥

गोगिलस्य तनयः प्रबम्व पद्मदेवसुकृती सुकृतज्ञः । तस्य चैव दियता सुरलक्ष्मीर्जनधर्मकरणैककोविदा ॥ ४ ॥ 30 मनी जयंति तनया यस्माश्च जगतीतले । सुनिद्धिहः क्षेमसिंहः स्थिरपालस्त्रथैव च ॥ ५ ॥

<sup>\*</sup> बज्जमयपत्रोपरि लिखितमिदं पुस्तकं पत्तने संघसत्कमांडागारे विश्वते ।

25

30

जाया सुभटसिंहस्य सोनिका हेमवर्णिका। तस्याः सुता जयंत्युचैरेते विदितविक्रमाः ॥ ६ ॥ तेजाको जयतश्चैव नावह[ः] पातलस्त्रथा। एताः पुत्र्यश्च यस्या हि कामी नामल चामिकाः ॥ ७ ॥ जाया स्यविरपालस्य श्राविका देदिकाभिधा। तस्याः सुताः षडेते च जयंति जगतीतले ॥ ८ ॥ नरपालश्च हापाकस्त्रिसुचनस्तु कालुकः। केल्हाकः पेथडश्चैव षडेते सुरसुंदराः ॥ ९ ॥ ५ स्यविरपालस्य साहाज्ञा(य्या)त् श्रीरक्षप्रभस्त्रिरिमः। विशालाया धर्मविधेः पुस्तकं वाचितं वरं ॥ १०॥

### (२) द्वितीया प्रशस्तिः।

कच्छ लिकामंडनपार्श्वनाथपादारविंदस्य गराल्तुल्यः । प्राग्वाटवंशे भुवनावतंसे बमूव पूर्वे सहदेवनामा ॥ १ ॥ गुणचंद्रनामा तनयस्तदीयः श्रीवत्सनामा च तदंगजोऽमूत् । श्रीवत्सपुत्रा जगति प्रसिद्धा अमी बमूवुर्गुणराशिसंयुताः ॥ २ ॥

10 छाहडो निरुपमाकृतिरूपो धर्मकर्मनिपुणो यद्योभटः । श्रीकुमारतनयस्तु तृतीयो वीतरागगुरुपूजनापरः ॥ ३ ॥ छाहडस्य च शासायां श्रीमाणिक्यप्रभस्रयः । गुरवश्च ततो जाताः श्रीकमलसिंघस्रयः ॥ ४ ॥ यद्योभटस्य शासायां श्रीश्रीप्रभस्रयः । वयं च गुरवो जाताः प्रज्ञातिलकस्रयः ॥ ५ ॥ श्रीकुमारेण च पुरा वृद्धग्रामे अचीकरत् । श्रीकमलसिंघस्रीणां पदस्थापनमुत्तमं ॥ ६ ॥

श्रीकुमारदियता अभयश्रीः सोभाकत्तदनु योडकाभिधः।

साल्हकः सुगुरुधर्मतत्परास्तस्य चैव तनयाः प्रवभृतुः ॥ ७ ॥
सोभाकस्य जायाभूतामा अविधवा सदा । सोला-गदाकनामानौ बभ्वतुः स्रुतौ तयोः ॥ ८ ॥
गदाकस्य च जायाभृत् प्रथमा रतिकाभिधा । श्रियादेवी द्वितीया च मूर्ति(र्त्या) लक्ष्मीरिवापरा ॥ ९ ॥
कर्मा-भीमाक नामानौ श्रियादेव्याश्च नंदनौ । भीमाकस्यैव दिवता रुक्तिमणी रुक्तिमणी परा ॥ १० ॥
किमण्याश्च त्रयः पुत्रा बभ्वुर्धर्मकारकाः । लींबाकः सोहडश्चैव पेथाकश्च तृतीयकः ॥ ११ ॥

लींबाकभायी गउरी प्रसिद्धा भक्ती जिनेंद्रस्य जसाक-हूंगरी।
पुत्री द्वितीयी (१) तदनु प्रसिद्धी पुत्र्यश्च तिस्रो भुवने हि यस्याः॥ १२॥
वींक्रिका तदनु तील्हिका श्रिया जैनशासनसरोरुहमृंग्यः।
पूर्ववंशगुरुमक्तितत्पराः शीलरत्नमरिता भुवि पुत्र्यः॥ १२॥
व्याख्यापितं श्रीउपदेशमालासुपुक्तकं श्राविकया च विंक्या।
स्ववंशरत्रप्रभस्रिरार्श्वात् समर्थनं श्राद्धजसेन कारितं॥ १४॥

### (३) तृतीया प्रशस्तिः।

प्राग्वादवंशे प्रवभ्व पूर्व कच्छू लिकायां पुरि पार्श्वनामा ।
तदंगजो देसलनामधेयो वभ्वतुस्तत्तनयो प्रसिद्धौ ॥ १ ॥
बहुदेव-वीरचंद्रौ पुत्रौ जातौ मनोरमौ ।
वीरचंद्रस्य पुत्रोऽभ्त् मालकः पुण्यधारकः ॥ २ ॥
मालकस्य तनया मनोरमा आसको गुणघरोऽपि हि सांबः ।
वीरकः सुकृतकार्यहीरकः आसकस्य तनयश्च सोलकः ॥ ३ ॥
सोलकस्य दियता सरस्वती पंच यस तनयाः प्रवभृतुः ।
मालहणस्तदनु पार्श्वचंद्रमा बूटरोऽय महिचंद्र-सेढको ॥ १ ॥

सेढाकभार्या जिस्पणीति नाम्री तयोध्य पुत्राः षडमी प्रसिद्धाः । आद्यो बभौ राल्हणनामधेयस्ततो द्वितीयः किल सोहडाहः॥ ५॥ आल्हणः पद्मकश्चेव ब्रह्माको बोडकस्तथा । बोडाकस्य च दियता वीरी धर्मे प्रवीरधीः ॥ ६ ॥ बलारस्तनया यस्या बभुवुर्वसुधातले । देपालो देवसिंहश्च सोमाकः सलबोऽपि च ॥ ७ ॥ ····[ अमे किश्चिदपूर्णेयं प्रशस्तिः ]····· । ८ ॥ 5 [ ८७ ] प्राग्वाटवंशीय-सांगा-गांगाभ्रातृयुगल-लेखित-कल्पसिद्धांत-पुस्तकप्रशस्तिः\*। [ लेखनसमय १४२७ विक्रमाव्द ] वंशः प्राज्वादनामोदयगिरिरसकौ तत्र भाखान्तवीनः, संजातो धांधसंज्ञः खजनजनमनःपंकजानां प्रकाशी । ध्वसाध्वांतप्रचारो गुरुगुरुचरणध्यानरोचिःसमूहैः, कुर्विन्नःशेषदोषाकरकरनिकरच्छेदमुर्वेविशेषात् ॥ १ ॥ 10 धांधाभार्यादेल्हणदेवीपुत्री समयगुणनिल्यी । अर्जुन-झडिम्लसंज्ञी धन्यी विज्ञी च ती जगति ॥ २ ॥ यशसार्जुनोऽर्जुन इति प्रथितोऽर्जुनवर्ज्जनात् विकाशकरः । परमात्मतत्त्वरचनासु चिरं चतुरस्य यस्य चरति मनः ॥३॥ परीक्षितवंशोद्धरणप्रवीणो जयी चिरं स्तात् स्वजनावतंसः । सुश्रावकश्रेणिपु दानदेवपूजादिभिर्मुख्यतमोऽर्ज्जुनोऽयं ॥ ४ ॥ सौजन्यशीला सहज्रह्वदेवी प्रिया प्रियालापपराऽर्जुनस्य । 15 आस्ते गृहे खिस्तमती मतीनां गृहं गृहद्वारगतेव रुक्ष्मीः ॥ ५ ॥ अर्जनस्य तनयाः षडमी ते यान् निरुप्य विबुधाः कथयंति । षण्मुखः किमु मुखं प्रति देहत्वं चकार सुभगं पृथक् पृथक् ॥ ६ ॥ मुंजालदेवः पथमं प्रतीतो धियां निधिधीधवरो द्वितीयः । गुणाकरोऽसौ गुणमळ्ळसंज्ञो धनाभिधो धन्यतमो जनेषु ॥ ७ ॥ 20 कामार्थाविव तौ मूर्ती सांगा-गांगाभिधौ मुतौ । अर्जुनस्य प्रियालापपरौ .... वामनी ॥ ८ ॥ श्रीपूर्णिमापक्षपयः पयोधौ बमूत चंद्रो गुणचंद्रसूरिः। संप्रीणयद् भव्यचकोरपूरां ज्योत्स्नानिभैयों वचसां समृहैः ॥ ९ ॥ पट्टे तदीये प्रवभूव मूरिसूरीश्वरस्थापनकृद् गणेशः । गुणप्रभारुयो गुणरत्नगशिरत्नाकरः कल्मपवर्ज्जितांगः ॥ १०॥ श्रीगुणप्रभगुरुर्गुरुताया भाजनं जनमनोऽब्धिशशांकः। आत्मकार्यविमुन्नः परकार्ये पाणदानरसिकः स वभूव॥ ११॥ 25 तत्पट्टपद्मकमलाहृदयैकहारः सारः श्रुतेन गुगवान् गुणभद्रसूरिः। सिद्धांतसागरविगाहनमंदरादिर्भव्यां वुजप्रकरबोधनबालसूरः ॥ १२ ॥ श्रीगुणभद्रसूरीणां स्फूर्तिमान् गुरुबान्धवः । मनिप्रभः प्रभाजालभासितावनिमंडलः ॥ १३ ॥ तस्य श्रीकल्पसिद्धांतपुरतकं सस्तिकारकं । सांगा-गांगातनृज्ञाभ्यां लेखयित्वाऽप्पितं नवं ॥ १४ ॥

कुलादि-पैक्ष-वेद-न्दुं (१४२७) संख्यया समये गते । श्रीचिक्रममहीपालात् मासे माधवसंज्ञके ॥१५॥

शहमदाबादे, उजमबाई धर्मशाला संज्ञकस्थानावस्थितज्ञानभांडागारे विद्यते पुस्तकमिदम् ।
 ११ कै० पु०

## [ 22 ]

### अवकेशवंशीय-श्रा० माल्हणदेवी-लेखित-आवश्यकलघुवृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ लेखनसमय सं० १४४५ विक्रमाब्द ]

-संवत् १४४५ वर्षे चैत्र वदि ३ सोमे श्रीस्तं भतीर्थे कायस्थज्ञातीय महं जाना युत महं माला-5 केन लिखितं ॥ छ ॥

जैनत्वाव्यभिचारिभावसुभगाः सर्वेऽपि यस्मिन् जना-स्तस्मिन् धर्मयशःसमृद्धिविशदे वंशेऽवकेशाह्वये । श्राद्धोऽभूश्वरसिंह इत्यभिधया साधुः प्रसिद्धः सुधी-स्तस्य प्रौढगुणा वभूव नयणादेवीति वित्ता प्रिया ॥ १ ॥

तयोरभृवंस्तनयास्त्रयोऽमी मूंजाल-माला-महीपालसंज्ञाः ।
मालाभिषस्तेषु विशेषधर्मी पुण्याय पाणिग्रहणे निषेधात् ॥ २ ॥
तेषु च महिपालस्याजनि माल्हणदेविनामिका पत्नी ।
तत्पुत्रा मेघा-मासण-सहदे-सालिगाः सुगुणाः ॥ ३ ॥
श्रीतपागच्छगगनालंकारैकविवस्ततां । श्रीदेवसुंदरगुरुस्रीणामुपदेशतः ॥ ४ ॥
माल्हणदेवी सुविशुद्धवासनाऽऽवद्यकस्य लघुवृत्ति ।
लेखयति स शेरां-बुँधि-शर्कांब्दे (१४४५) स्तंभतीर्थपुरे ॥ ५ ॥

15 सुराद्रिदंडस्थितिसिद्धतारामुक्तावलीकं वियदातपत्रं । श्रीसंघराजोपरि यावदास्ते सत्पुस्तकं नंदतु तावदेतत् ॥ ६ ॥

## [ 62]

### क्षात्रवंशीय-झालाकुलजात-नीतछदेवी-लिखित [ हेमचन्द्रसूरिकृत ] योगशास्त्र-पुस्तकप्रशस्तिः<sup>†</sup> ।

#### [ लेखनकाल अनुलिखित ]

20 इति परमाईतकुमारपालभूपालशुश्रृषिते आचार्य श्रीहेमचंद्रविरचिते अध्यात्मोपनिषनान्नि संजात-पट्टबन्धे योगद्यास्त्रे स्रोपज्ञद्वितीयप्रकाशविवरणं ॥ ३३००॥

दिशतु वः श्रियं शश्वत् श्रीमान् वीरजिनेश्वरः । भणयीकृतसिद्धार्थसिद्धार्थनृपनन्दनः ॥ १ ॥ सूराकः संज्ञया रूयातः क्षत्रियाणां शिरोमणिः । श्रीमान् शांतिमदेवारूयस्तस्य त्राता गुणात्रणीः ॥ २ ॥ तसात् पुत्रः कलाधाम सुकरानन्दितक्षितिः । विज्ञपालो बुधश्चंद्रो झालाकुलनमस्तले ॥ ३ ॥

25 बम् व प्रेयसी तस्य राज्ञी राजगुणान्विता । नीतादेवीति नीतिज्ञा धर्मारंभसदोद्यता ॥ ४ ॥ राणकः पद्मासिंहारूयस्तनयो विनयी नयी । जनानां नयन।नन्दी जज्ञे पुत्री तयोस्तथा ॥ ५ ॥ श्रीमती रूपलादेवी [ वैरि ]वीरप्रमाथिनी । पत्नी दुर्जनदारूयस्य साऽमृत् प्रेमवती सदा ॥ ६ ॥ श्रीदेवीकुक्षिजस्रायोदयसिंहाभिधः स्रतः । वैरिवारणविध्वंसिंहाद्वैतपराक्रमः ॥ ७ ॥

पुरतकमिदं संभवीर्थे शान्तिनाथमन्दिरस्थितज्ञानकोशे विद्यते ।
 पत्तने खेतरवसहीपाटकावस्थितज्ञानकोशे विद्यते पुरतकमिदं ।

20

#### ततश्च-

**आसंश्चंदकरावदातसुयशोधौतास्त्रिङ्**मातले, श्रीचन्द्रप्रभस्रयो विधिधरोद्धारादिवाराहकाः। तत्त्रहे प्रथिताः क्षितौ पृथुगुणाः श्रीधर्मघोषाभिधा-स्तेषां चाऽभयघोषस्रितिलकाः प्राप्ताः प्रतिष्ठां पदे ॥ ८॥ तेषां शिष्यतमाः प्रबोधनिपुणाः विद्याक्रमाराह्याः, दुर्दान्तक्षितिपारुभारुपदवीसंकांतचारुकमाः । पीत्वा तन्मुलकोटरान्तरगतां सहेशनावाक्सुधां, सच्छद्धाश्चितमानसा गुरुगिरा नीतास्त्रदेवी ततः ॥ ९ ॥ 5 कारयामास पद्वर्या चैत्यं पार्श्वजिनेशितः। भाविपुण्यार्जनाक्षेत्रं तथा पौषधशालिकां ॥ १० ॥ विवृतिं योगद्यास्त्रस्य संपाप्तपट्टबन्धिनः । सत्प्रपां श्रेयसे खस्य लेखयामास शुद्धधीः ॥ ११ ॥ यावदु व्योमपथावलंबि निखिलं तारागणं वर्तते, प्राच्यां यावदुदेत्ययं च सविता कुर्वन् तमोमाथनं । भत्ते यावदसौ फणापतिरिमां भूमिं फणामैः स्फुटं, तावत्रंदतु पुस्तकं मुनिगणैर्व्याख्यायमानं सदा ॥ १२ ॥ 10

॥ मंगलं महाश्रीः । शुभं भवतु लेखक-पाठकयोः ॥

# [ 90 ]

### प्राग्वाटवंशीय-श्रे॰ धीणाक-लेखित-सवृत्तिकाख्यानमणिकोश-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

#### [ लेखनसमयोऽनिर्दिष्टः । ]

-इति श्रीमदाम्नदेवसूरिविरचितारूयानमणिकोशवृतिः । समाप्तमिति । मंगलं महाश्रीः । शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवंतु भूनगणाः । दोषाः प्रयांतु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥

> प्राग्वाटवंशतिलकोऽजनि पूर्णदेव-स्तत्यात्मजास्वय इह प्रथिता वभूवः । दुर्वारमारकरिकुंभविभेदसिंह-स्तत्रादिमः सरुखणोऽभिधया बभूव ॥ १ ॥

द्वितीयकोऽभूद वरदेवनामा तृतीयकोऽभूत् जिनदेवसंज्ञः । सोऽन्येबुरादत्त जिनेंद्रदीक्षां निर्वाणसीरूयाय मनीषिगुरूयः ॥ २ ॥

अज्ञानघ्वांतसूर्यः सरमसविलसदंगसंवेगरंग-क्षोणीकोधादियोधपतिहतिसुभटो ज्ञातनिःशेषशास्त्रः। निर्वेदांभोधिममो भविककुवलयोद्बोधने ज्ञानचंद्रः, कालेनाचार्यवर्यः समजनि जगसंद्र इत्याख्यया हि ॥ ३ ॥ बरदेवस्य संजज्ञे वाल्हाविरिति गेहिनी । याऽभूत् सदा जिनेंद्रांहिकमलासेवनेऽलिनी ॥ ४ ॥

पुत्रास्तस्या साढलनामधेयाः ""इत्याह्यः वज्रसिंहाः। विवेकपात्री सहजू च पुत्री कुशीलसंसर्गतरोर्छवित्री ॥ ५ ॥

साढलस्य त्रिया जज्ञे राणुरिति महासती । पुत्रास्तु पंच तत्राची धीणाख्यः शुद्धधर्मधीः ॥ ६ ॥ 25 द्वितीयः क्षेमसिंहारूयो भीमसिंहस्तृतीयकः । देवसिंहाभिषस्तुयों लघुर्महणसिंहकः ॥ ७ ॥ क्षेमसिंहाभिधो देवसिंहश्च भवभीरुकः । श्रीजगचंद्रसुरीणां पार्थे व्रतमशिश्रियत् ॥ ८॥ धीणाकस्य कडूर्नाम पत्नी मोढाभिषः सुतः । अन्येषुः सुगुरोर्वाक्यं धीणाकः श्रुतवानिति ॥ ९ ॥ भोगास्तुंगतरंगभंगभिद्राः संध्यात्ररागत्रमो-पन्या श्रीनेलिनीदरुखितपयोलीलं खलु प्राणितं । तारुण्यं तरुणीकटाक्षतरलं पेमा तिड \*\*\* जात्वैवं क्षणिकं समं विद्धतां धर्मे जनाः सुस्थिरम् ॥ १०॥ 30 सद्ज्ञानयुक्तो नियमवृषोधिभावन् महानंदपदपदायी । तत्रापि च खान्यविबोधकारी ... ... श्रुतज्ञानमिहोत्तमं हि ॥ ११॥

<sup>\*</sup> एतत्प्रशस्तियुक्तं पुस्तकं स्तम्भवीर्ये शांविनायमन्दिरस्थितज्ञानभांडागारे विश्ववे ।

15

तच कालमितमां बदोषतः पुस्तकेषु भुवनकौ शकैः । पूर्वसूरिभिरथो निवेशितं तद् वरं भवति तस्य लेखनं ॥ १२ ॥ एवं निशम्य तेन न्यायोपार्जितधनेन व्ययेन । आरूयानकमिषाको द्वास्य पुस्तकोऽयं व्यथायि मुदा ॥ १३ ॥ यावत् .....वाच्यमानो बुधैः ॥ १४ ॥

## [ 88 ]

### 5 ऊकेशवंशीय-सा० ब्रह्मदेव-लेखित-श्रावकधर्मप्रकरणवृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

#### [ लेखनसमयो नोलिखितः ]

जातस्य पुंरत्नगणस्य यस्य सदा समृद्धेविधुवत् सद्ब्येः ।
स्वानिः सुराणामि सेष पृथ्व्यामृकेशवंशः प्रवरोऽर्थहेतुः ॥ १ ॥
सुक्तामणिस्तत्र बभौ सरुक्षणः प्रिणीतवान् यः सततं विचक्षणान् ।
गुणानुविद्धान्तर उज्ज्वलात्मको हृदि प्रधार्यो मुनिपुंगवरिष ॥ २ ॥
प्रस्हादनस्तस्य बभूव नंदनो यशोवनामोदविधृतनंदनः ।
तेजोऽतिदीप्तादविविक्तमाश्रितो वियुज्य सूराद् द्विगुणादिधम्यतः(१) ॥ ३ ॥

तित्रया नायका जज्ञेऽर्चितश्रीतीर्थनायका । निनाय कोऽपि यां शीलभूषाशाश्वितकीं श्रियं ॥ ४ ॥ तयोस्तनूजो जिनदे[व]-ब्रह्मदेवो महाशयो । उदारस्फुरतेजस्को महोजस्को शुभाश्रयो ॥ ५ ॥ प्राप्तामात्यपदस्य रायमलयात् सिंहाच उचत्पभो-र्थस्यारातिगणः समूलमगमन्नाशं प्रभावेऽन्वे ।

श्रीजावालिपुरे द्वितीयजिनराजोऽष्टाहिकां योऽद्भुतां, चेत्रे मासि तृतीयिकां वितनुते मन्ये वृषोद्यानिकां ॥ ६ ॥

इन्दुः पूर्णमदन्तरोचिरिषवः सन्मानसं कीडनावल्हावंग्वो (१)दर्शनराजहंससुभगं ज्योतिः प्रकृष्टात्मकं । लक्ष्मीदीनवज्ञीकृता प्रतियुगं यस्याभवत् सेविका सोऽयं धर्ममुखैश्चतुर्मुखकृतिभः सञ्जमस (१) व्रह्मदेवः परः ॥ ७ ॥

प्रल्हादनस्य तनया विनयान्विता इमाः सा चाहिनी ननु सुवर्णनिका सरस्वती।

वर्षा च संपद्मिधा जिनधर्मवासिता आवासिता अविकलोज्वलशीलकेलिभिः ॥ ८॥ शीलालंकरणं विभाति विमलं श्रीज्ञस्यदेवस्य सा, दाक्षिण्यादिगुणोज्ज्वला अपमला पुत्री तथा कर्मिणी। श्रीजावालिपुरे जिनेशमवने लश्रेयसेऽष्टाहिकां, चैत्रे मासि चतुर्थिकां गुरुतरां चके तथा खिस्तकां ॥ ९ ॥ सोदर्याः सुकृते श्रीस्वर्णगिरेस्तथा खजननीश्रेयोऽर्थमष्टाहिकां चैत्रे मासि • • • मथ सुवर्णीन्याः शुभायाधिने ।। १०॥ षष्ठीमारचयन् सदापि हि महं व्याभ्रश्रीभीमदेवसुर्नन्यां धीपुण्यफलाविं खजनसाकृत्वा(?)।

25 ..... हन्तात्यं तमोध्वंसमाना ॥ ११॥

गंगाप्रवाहा इव तस्य पुत्रास्तयः पवित्रा जयदेव नामा। कुमारसिंहोऽपि च लक्षणश्च खच्छाशया धर्मरसेन पूर्णाः॥ १२॥

षोढावश्यककारिणी ...... तस्य गुणोदिधका समभवत् प्रल्हादनस्यांगजा । .....प्रागुक्तैव सरस्वती प्रणयिनी पुण्योर्मिसंवर्मिता ॥ १३ ॥

<sup>\*</sup> एतरप्रशस्तियुक्तं पुस्तकं स्तंभतीर्थे आचार्यवर्यश्रीविजयनेमिस्रिसत्कज्ञानकोशे विश्वते । इष्टन्यम्-जैनसाहित्यप्रदर्शनप्रकाशितप्रशस्ति-संप्रहे, पृ॰ ९२-९३ । † अष्टप्रायमेतरपश्चयुगलं मुद्रितसंप्रहे लभ्यते ।

| पुत्राः सन्त्यनयोर्नयोदयमया मूर्त्या सुधासूतयो बाचेक्षुपविवर्षिणः प्रशमतो मुन्यावतारा किमु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| शुप्रभाः दो गजात् सिंहकः ॥ १४ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| तेषु लक्षणसिंहस्य भार्या लक्ष्मीनिकाऽभवत्। भांडचालिकश्रीक्षेत्रसिंहस्य दुहिताऽर्हति ॥ १५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| घर्मस्रोहमृता पात्रदिरु प्रदर्शनदीपिका सत्मस्रेकलावत्रयाविशेषण अस्यदेखोऽनघः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| categorization and transfer and the Same State of the sta | 5  |
| स्रीशिवुर्जिनपतिप्रभुपदृचु्हारूंकारिणो युगवरस्य जिनेशसूरेः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| ••••••••[अब्रे किंचिदपूर्णेयं प्रशस्तिः । ]•••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| [ ९२ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| <b>धर्कटवं</b> शीय-श्रे॰ देवसिंह-लेखित-त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रान्तर्गत-महावीरचरित्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| पुस्तकप्रशस्तिः* ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 |
| [ लेखनसमय अनुहिषित ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| ••••••सोऽस्तु वीरस्तदनु विदितधामा गौतमस्त्रामिनामा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| अपहरतु परेपामापदं वैरिशास्वा सफलितजनताशा विश्वविश्वप्रकाशा ॥ १ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| तस्यामम्बरभाखरं कुलगृहं लक्ष्म्याः क्षमालिंगितः """"" """ येन मुदि च यः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| नित्यं श्रीपतिकेलिमंदिरमसौ मुक्तो न मर्यादया विजयते संडेरगच्छांबुधिः ॥ २ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 |
| पूर्व वालभगच्छमंडनमणिः संडेरगच्छ ""पत्तेद्यंगिनिका न कः स्तुते बुधः शाली नवांभोधरः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| जज्ञे शांतिमुनीश्वरः किल शराश्वाक्ष्यव्दे वृन्दे गते (१) यद् व्याख्यागलगर्जितैः सुरविभुविश्वंभरा वैभवात् ॥ ३ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| आचार्यवृन्देषु तदीयगच्छे जातेष्वभूत् धर्मजनेषु · · · · · ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| लीलावती लोचनबाणकामं वीरं विनिर्जित्य बभूव शब्दः ॥ ४ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| समजिन मुनिरतं तस्य शिष्यावतंसः सुरपतिरुरुनाभिः सस्पृहं गीतकीर्तिः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 |
| सुक्रतिभिरभिवन्यः श्रीयद्यो भद्रसूरिर्नवजरुधरधारासनिभोक्तिरतंद्रः ॥ ५ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| येषामाबालकालाद् विकृतिपरिहृति वर्जितं तांबूलं च मेघावृष्टिः सकलालपिवाचनेऽम्बानिषेधः (१)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| षंडेरे पि क्रिकाज्यानयनमथ नभीवत्मेनेत्यादिकानि श्रुत्वा नानाद्भुतानि त्रिजगित कृतिनो। ६ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| क्षेमिर्षिश्राजनि चांतराले मराललीला इति मागधानां । वंशेऽस्ति कीडाकरराजहंसः शुक्रैर्यशोभिर्धवलीकृतात्मा ॥ ७ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| येनोत्तुंगविशाल <b>कंबलगिरौ</b> तप्तं तपो दुर्लभं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 |
| × × [ इतोऽमे त्रुटिताः प्रायः ९ संख्याकाः श्लोकाः ] × ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| •••••• यततः साधुसार्थाधिपत्यं ॥ १६ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| तसादत्र जितेंद्रियः शमनिधिर्विद्यावधूदर्पणः, श्रीमानीश्वरसूरिरित्यभिषया वाचंयममामणीः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| यो बालोऽपि धुरं बभार महतीं घारेयवल्लील्या, धीरः पंचमहात्रतप्रणयिनीं वैराग्यवीतस्पृहः ॥ १७ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| तत्रास्ति सुकृतिपदे सूरिमंडलमंडनः । शास्त्रिसूरिरयं नामा गुणरत्नैकरोहणः ॥ १८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 |

एतस्प्रशस्तियुक्तं पुस्तकं स्तम्भतीयें शान्तिनायमन्दिरावस्थितज्ञानभाण्डागारे विद्यते ।

इह घर्कटवंद्रोऽमृत् वरदेवोऽभिधानतः । निश्चितं वरदेवोऽयं पुरुषः कुलभूषणं ॥ १ ॥ भायी पूर्णमितिस्तस्य पूर्णी पूर्णमितर्मना । तत्कुक्षिसंभवाः पंच तनुजाः पांडवा इव ॥ २ ॥ आद्यो लक्ष्मीधराख्योऽभूत् द्वितीयो नामुताभिधः । तृतीयः पासडः स्यातश्चतुर्थः कालियाभिधः ॥ ३ ॥ पंचमो जगदेवाख्यः सुकृतिकृतिवत्सरुः । भार्या लक्ष्मीधरस्याभूत् कमलश्रीरिति नामिका ॥ ४ ॥ तकुक्षिमानसे राजहंसो राजाक इत्यभूत्। राजाकस्य मता मार्याऽभयश्रीरिति संज्ञ्या ॥ ५ ॥ 5 तस्याः सुतद्वयं जज्ञे प्रथमोऽभयपालकः । द्वितीयो हरिचंद्राख्यश्चंदवचारुकांतिमान् ॥ ६ ॥ पासङ्ख हि भार्याऽभृत जयश्रीरिति नामतः । तयोः सुतद्वयं जातं पुत्रिकाद्वितयं तथा ॥ ७ ॥ यथार्थितस्वनामाऽभृत कुलधरो धुरि कृती । द्वितीयो देवसिंहाह्वो देवादिगुरुभक्तिभाग् ॥ ८॥ पुत्रिका मोहिणिः स्थाता सदा धर्मपरायणा । द्वितीया सोहिणिर्जाता गुरुखजनवत्सला ॥ ९ ॥ कुलधरस भायीऽऽसीत् देवश्रीरिति नामतः । रूपलावण्यसंयुक्तो नरसिंहः सुतोऽभवत् ॥ १० ॥ 10 नरसिंहस्य भार्यास्ति नामा लाच्छीति विश्वता । कलत्रं देवसिंहस्य देवमतिरिति श्वता ॥ ११ ॥ तस्याः सुतद्वयं जातं पुत्रिकात्रितयं तथा । आद्यो नयणसिंहाख्यः परः पृथिमसिंहकः ॥ १२ ॥ पुत्रिका मयणू नाम्नी द्वितीया भीमिणिस्तथा । तृतीया आल्ह्नका जाता खाजन्यगुणवत्सला ॥ १३ ॥ कल्त्रं काल्यियाकस्य धनश्रीरिव देहिनी । तस्याः कुक्षिसमुद्भूतौ पुत्रौ धीणा-धरणिगौ ॥ १४ ॥ मेहणीति तथा पुत्री हांसिका-संझुके परे। जगदेवस्य जायाऽस्ति नगश्रीरिति संज्ञ्या॥ १५॥ 15 तस्याः कुक्षेस्तु संजातास्तनूजास्रय इहोत्तमाः । आद्यः क्षेमसिंहस्तु पांगुरश्च वयंजलः ॥ १६॥ पुत्रिकात्रितयं जज्ञे छाडि केल्ट्र च लील्डका। भार्याऽस्ति क्षेमसिंहस्य रूपिणीति सुविश्रुता ॥ १७ ॥ जातं तत्पुत्रचतुष्कं लक्ष्मणो हरदेवकः । तृतीयोऽरपतिर्नाम चतुर्थो वेलुकाभिषः ॥ १८॥ ····· । खुडा भार्या च चाडुलु तत्पुत्रः पद्मनामकः ॥ १९ ॥ 20

इत्थं कुटुंबेन समं विचिन्त्य संसारसर्वस्वमनित्यमेव । स्वकीयमातुः परिपुण्यहेतुः श्रीवीरवृत्तं परिलेखियत्वा ॥ २० ॥ पुरतकं वाचयामास देवसिंहो महामितः । नंदताद् यावचंद्रार्कं संघेन सह सर्वथा ॥ २१ ॥

॥ शुभं भवतु ॥

## [ 88 ]

### धर्कटवंशीय-श्रे० शांति-लेखित-उत्तराध्ययनवृहद्वृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

#### [ लेखनसमयो नोपलन्धः ]

श्रीश्रीमालपुरीय-धर्कटमहावंशः सुपर्वोज्ज्वलः, सच्छायः सरलः सुमूलसहितः ख्यातोऽस्ति भूमंडले । यक्ष्माख्योऽथ बम्ब तत्र गुणमृद् मान्यः क्षितीशेरपि, ज्यायोद्यद्विम्षितोऽमलतनुर्मुकाफलप्रोज्ज्वलः ॥ १॥

विहित्तविशद्चितः पात्रविन्यस्तवितः, प्रतिदिनशुभचर्यः सूद्यतः शिष्टधुर्यः ।

30 निरुपमशमम्भिः सद्यशःश्रीनिधानं, नयविनयवरिष्ठः श्रावकः सत्प्रतिष्ठः ॥ २ ॥

एतस्प्रशस्तिसंयुक्तं पुस्तकं स्तम्भतीर्थे शान्तिनाथमन्दिरावस्थितज्ञानभाण्डागारे विश्वते ।

| पीत्या जिनस्त्रिमुवनप्रभुरेक एव चित्ते निवृत्तभवसंगतिहेतुदोषः।                                     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| तच्छाशनोदितनयानुगता च वृत्तिर्वाकाययोरुचितमाषणकृत्यपूता ॥ ३ ॥                                      |    |
| उदारता दक्षिणता कृतज्ञता विवेकिता सज्जनसंगचित्तता । इत्यादयोऽत्र गुणातिराग।। ४ ॥                   |    |
| पत्नी बम्व सा तस्य यद्गोदेवी विवर्जिता । दूषणैर्गुणरत्नौषसानिर्निर्भूतकुप्रहा ॥ ५ ॥                |    |
| अथाभूवन् सुतास्तस्याश्चत्वारोऽपि विचक्षणाः । देवचनद्र इति ज्येष्ठः प्रसुद्धारूयस्ततः परः ॥ ६ ॥     | 5  |
| शांतेर्गेहमथ शांतिर्थशोभूमिखथा जसः । प्रधानलोकपान ।। ७ ॥                                           |    |
| •••••••••••शिलाः विशिष्टलोकैरभिनंदनीयाः । ••••••••••।। ८॥                                          |    |
| अथासौ सा यद्गोदेवी संवेगात् सिद्धमानसा । एकदा चिन्तयामास संसारं वीक्ष्य दुस्तरं ॥ ९ ॥              |    |
| आयुर्वायुविधूतचूतलतिकालोलं वयो विस्फुरद् विद्युद्दीप्तिचलं सारार्ततरु शिवभंगुराश्रियः (१)।         |    |
| य सौस्त्यमोक्षकृदहो धर्मः परं सेव्यते ॥ १० ॥                                                       | 10 |
| प्रभवति स च ज्ञानात् तचाईदागमतः स च, प्रतिकलगलत्प्रज्ञेज्ञेयो विना नहि पुस्तकं।                    |    |
| इति तदमलचक्षुः पुंसां कुबोधविषौषधं, शिवसुखकरं लेख्यं लोकद्वयीहितकृत् परं ॥ ११ ॥                    |    |
| किंच-                                                                                              |    |
| कामोहामदवैकयोगसवराकीर्ण (?)तां मूढानां दृढमंगिनां विषयतृद्खेदच्छिदे तन्यते ।                       |    |
| घन्यैर्येन मतं विलेख्य विधिना ज्ञानामृताम्भः प्रपाः ।। १२ ॥                                        | 15 |
| उक्तं च—                                                                                           |    |
| ज्ञानदानं तदिह जिनपतिः केवलालोकमाप्य त्रैलोक्यं बोधयिष्यन् समवसृतिगतः पूर्वमेवाल्यदेवं ।           |    |
| भो भव्या ! मोक्षसौख्यं • • • • • • • • • • • • • • नायां सुकृतकृति सदा वर्तितव्यं क्रियायां ॥ १३ ॥ |    |
| यतः—                                                                                               |    |
| अज्ञानतः कृत्यविधौ प्रवृत्तो न प्राप्नुयादैहिकम्प्युपेयं ।                                         | 20 |
| स्वर्गीपवर्गोद्भवसौरूयरूपं पारत्रिकं किं पुनराईतोऽपि ॥ १४ ॥                                        |    |
| ज्ञात्वा चित्रितमेत्दस्तविविधव्यापद्वजं मन्तिवा (१) सेकादुत्कटकंटकोत्करमिषप्रोद्मृतपुण्यांकुरः ।   |    |
| अर्हतारकसर्वसार्ववचनव्यालेखनाभ्युचतः शांतिः पुस्तकमेतदर्थमनषं व्यालेखयामास सः॥                     |    |
| ॥ मंगरूं ॥                                                                                         |    |
| [ 88 ]                                                                                             | 25 |
| ऊकेशवंशीय-सा०पार्श्वसंतानीय-लेखित-पंचप्रस्थानव्याख्या-पुस्तकप्रशस्तिः*।                            |    |
| [ प्रशस्तेरपूर्णत्वात् निश्चितलेखनसमयो नोपलम्घः, वर्णनानुसारेण १४ शताब्दी निश्चीयते । ]            |    |
| ऊकेदावंदा एव हि जयतादिह कल्पपादपैः पूर्णः ।                                                        |    |
| कलिकालेऽपि सदा यः सर्वेषां पूरयत्याशा ॥ १ ॥                                                        |    |
| प्रगुणगुणमयोऽत्र पार्श्वनामा ध्वजकमलां कल्यांचकार साधुः।                                           | 30 |
| सा जयति मृगं मृगांकगं यो मधुरयशःकलिकिणीपगानैः ॥ २ ॥                                                |    |
|                                                                                                    |    |

एतत्प्रशस्तियुक्तं पुत्तकं स्तम्मतीर्थे शन्तिनाथमन्दिरावस्थितज्ञानकोशे विवाते ।

30

चत्वारो मानदेवः कुलघर-बहुदेवौ यद्गोवर्द्धनोऽस्य श्रीभर्तुर्बाहुम्ता अजनिषत स्रुता धर्मकर्मप्रवीणाः । सत्पुत्रा मानदेवाद् य इह धनदेवस्तथा राजदेवो निवाकश्चाविरासन् हिमगिरित इव स्वर्गसिंधुप्रवाहाः ॥ ३ ॥

देवधर-लोहदेवो जाती कुलधरांगजी। यकाभ्यां कुंडलाभाभ्यां पुण्यश्रीः समभूष्यत ॥ ४ ॥ विश्रेजे [मु!]निचंद्रमा जिनपतिः पुत्रो यशोवधन-क्षीराञ्धेर्जिनचंद्रविष्णुपदमाकांतं नितांतं महत्। बालेनापि हि येन साधुषु बहुज्योतिष्पु राज्यं दधे, शेषानां शिरिस स्थितं पितृकुलं विश्वं च संप्रीणितं ॥ ५ ॥ संजज्ञे बहुदेवसाधुनुपतेः पद्माकरोऽस्यांगम्ः, पद्माभो गुरुदेवपादकमलाचीभिः कृतार्थे जनुः। कुर्वाणो जयदेवसाधुरमलो लक्षम्याष्यधुर्यप्रिया-व्याजेन ध्रुवमन्वहं तममजल्रक्षमीः स्वयं देवता ॥ ६ ॥

त्रिका चापरा वहामा शोभते पंचपरमेष्ठिपदहेमपंचेष्टकैः । आरभत्यत्र यस्या रसज्ञा सदा लाहिनी चापि पुत्री रसज्ञा सुदा ॥ ७ ॥ लक्ष्म्यां वृषोर्ज्यो जयदेवसाधुरजीजनचाक्षतबोधबीजः । पुत्रमकांडौ वरदेव-धांधौ शालाकुलाधारकरौ सुसाधू ॥ ८ ॥

तत्राद्योऽजिन धार्मिको मितमतां सीमा यतिप्रेक्षिणां, दीक्षादानगुरुर्मदोदयदवो लक्ष्मयाः पियो नंदनः ।

15 श्रीजावालिपुरेऽत्र देवगृहिकां पार्श्वस्य वीरेशितु-श्रेत्ये यः समस्त्रयित्तज्ञयशःश्रीकेलिशैलोपमां ॥ ९ ॥

देवाचीनिपुणश्च पंचपरमेष्ठिध्यानदानक्षमा(१) हक्षमेल्यपरोपकारमधुरालापादिकैः सद्गुणैः ।

यं लोकोत्तरमारचय्य नरराइ मान्यं व्यलोलुप्यत, श्रद्धा कार्तयुगेषु पुंसु विधिना घांघो द्वितीयस्त्वसौ ॥ १० ॥

शाद्धासीद् वरदेवसाध्वधिपतेः प्रल्हादनस्यांगजा, जाया चाहिनिका निकाममधुरालापा सुधायाः प्रपा ।

सेषाऽस्त सुतं "" विमलचंद्रं विश्वचंद्रोदयं, साऊ-स्त्यड नामिके च तनये श्रेयःश्रियःशेवधी ॥ ११ ॥

20 हर्षाब्दो विमलो जिनेश्वरगुरोः पार्श्वे सुवर्णेधिनैः, वर्षनृत्यति रत्नवृष्टि तनयां प्रत्राजयन्नस्तवैः ।

श्रीप्रल्हादनपत्तने जिनपतिं शांतिं प्रतिष्ठापयन्, विष्ण्वादीन् पुरुषोत्तमान् किल दशामद्यापि चक्रेऽतिथीन् ॥ १२ ॥

श्राद्धाः सन्ति महर्द्विका निजगुरोर्भवतानुभक्ता धनाः, स्तोकोक्तिपविधायिनोऽप्यथ सदा तत्त्पर्युपास्त्यादताः ।

स्वप्राणान्नधिरोपयनिजगुरोः कार्ये तुलायां तु यो-ऽधैकोऽयं विमलेंद्वरेव स इति प्रोक्षिप्य बाहू मुवे ॥ १३ ॥

प्रिया द्वितीयाऽस्य **राजू**र्दानशीलतपोगुणाः । यदंगजाः प्रणंदंति भावनाः स्वसुराशिषा ॥ १४ ॥ पट् पुत्रा **गुणचंद्रको सुवनचंद्रो हेमचंद्र**स्तथा । · · · · · · · · · [॥ १५ ॥ ] · · · · · · · [ अभे अपूर्णेयं प्रशस्तिः । ] · · · · · · · · · · · · [

[ ९५ ]

ऊकेशवंशीय-श्रा० खेतू-लेखित-अभयकुमारचरित्रादि-पुस्तकपञ्चकप्रशस्तिः\*।

[लेखनसमयः १४ शताब्दीपूर्वभागः]

श्रीचन्दनाशोकसुबन्धुजीवपुत्रागसन्तानकदम्बकश्रीः । माकंदकुन्दार्जुनजातिराम जकेदानामा बत भाति वंशः ॥ १ ॥ वीरदेववरमक्तिवीरदेव इहाभवत् । मुक्ताफलमिव श्राद्धः शुचिः साधुमनोहरः ॥ २ ॥

<sup>\*</sup> इयं प्रशस्तिरेकस्मिन् त्रुटितताडपत्रे लिखिता रूब्धाऽसाभिः। अग्रुदिबहुला अष्टपाठापीयमितिहासहस्या विशेषोपयोगिनी।

15

20

पाश्वीभिधः साधुरम्तदक्तजोऽजिक्षं पट्टः सद्गुणधर्मकर्मणि । प्रम्तलक्ष्मीगुरुरामरागम्ः समुद्रमध्यस्यपरोपकारकृत् ॥ ३ ॥ गजिन धुरि यस्याख्यया प्रापि गोत्रं सर्वे प्रामोति सिद्धिं कुल्छधर

तत्पुत्रो मानदेवः समजिन धुरि यस्याख्यया पापि गोत्रं सर्वं प्रामोति सिद्धं कुलधर-बहुदेवौ यशोवर्धनश्र । जजुस्तस्यानुजास्ते जगित वरदृशां पूर्णचन्द्रपकाराः कीर्तिज्योत्स्वाच्छटाभिर्दिशि दिशि परमं ये प्रकाशं प्रचकुः ॥ ४ ॥ याशोवर्धनिरूपशील अवस्तर्वदेने से पट्टे जिनचन्द्रसूरिहरिभिर्वास्थानमुदा रोपितः । साधुस्कन्धविशालपात्रसुमनः श्रेयः फलस्यापको लोके मर्त्यगणैर्न केर्जिनपतिः सूरिः सदोपास्यते ॥ ५ ॥

मानदेवस्य साधोस्नयः सांगजाः सन्ति धनदेवसाधुस्तदादिरपरः । राजदेवस्तदनु साधुनिंबाभिधः सकुलकुमुदाकरानंदपर्वेदनः ॥ ६ ॥

धनदेवस्य धनश्रीर्जिनपालादीनस्त सुतानष्टे । जायाचा गुर्जरीति परा वरायस्युताना तु ॥ ७ ॥ एषु सास्ति यशोधरो जिनपतेः सौवात् पितृव्याद्वुरोः साधुश्रेणिपतेः सुसाधुकमलामागं समादाय यः । सद्धमें व्यवहारकोटिमकृतः ..... शुद्धहेतोस्तया संलेभे नितरामयं मुनिजने साधूत्तमत्वं यथा ॥ ८ ॥ ..... चरणश्च साधुरिदमीयः साहणश्चात्मभूर्वीरीजानि .... इजो गुरुरु दिः सोमः कलामूरमृत् । यात्रास्तीर्थगणे विधाय निजसद्धमें ...... नु यत् प्रीत्या शीतलनाथदेवगृहिकां वीजापुरेऽवीकरत् ॥ ९ ॥ निम्बदेवस्य गेहिन्यावासातां प्रथमा तयोः । पद्मश्रीः सद्गुणावासा शीलहंसकृतादरा ॥ १० ॥

तद्भार्याऽन्या जसहिणियां नमस्कारकोटिकां । गुणयित्वोद्यापनकं चक्रे कोट्यक्षतादिभिः ॥ ११ ॥ पूर्वा जहडसाधुमंगजवरं तेजःप्रतिमांसवः पद्मश्रीः श्रितहर्षमानस्रमनोमार्गानिशावस्थिति । एकामात्मभुवं च कंचनभिधां नक्षत्रमालाश्रियं नित्यकक्रमचारिणीं कुलनभोलंकारशीलेन्दुगां ॥ १२ ॥

साधू लालण-स्वीम्बडो स भवतः श्रेयःकलासंगतौ सोम्यौ चामृतवर्षिणौ कुलगुरूपास्ती परस्याः सुतौ । चाल्हीत्यस्ति सुता कृताऽनणुतपा साध्वी सुकेशी च या नित्यैकांतरमुक्तिकांतरमहो पक्षोपवासादिकृत् ॥ १३॥

स्थानेऽस्ति साध्वी वरपुण्यभाजनं लक्ष्मयंगम्ः स्वीम्बडसाधुपुत्रिका ।

जिनेश्वरैः सूरिमिरिपतवतश्रीका गुणै .....सुंद्री ॥ १४ ॥

आम्बश्नी-िषयसाधुलालणतन् जन्माऽसकी विद्यते नामा साधुकुमारपाल इति यः पित्रोः सुपुण्यश्रिये । श्रीपद्ममभनाथदेवगृहिकां वीजापुरेऽकार्यहो ! आँबी पुण्यतरंगिणीं त्रिपथगां कर्तुं वयं मन्महे ॥ १५ ॥ जिनमबोधसूरीणां पार्थे चामाहयद् वतं । त्वं सुपुत्रं स्थिरकीर्तिं सत्पुत्रं(त्रीं !) केवलमभां ॥१६॥ युम्मम् । जेहडसाधोर्धुतबहुमाये शीलतपोजलगतमलकाये । षडुपधानमालात्ति शुमाये (!) लक्ष्मी-श्रीजाये ॥ १७ ॥ २४ मोहिणिराद्यायास्तनया प्रत्यतिष्ठिपद् या निजगुरुभिः । सपरिकरी जिनपार्थी सुतपःशीलामरणरम्या ॥ १८ ॥

येन श्रीरात्मग्रसचतुष्कं कांतिबंघुरं । संपूरितवती लक्ष्म्या मांगच्यं खगृहागमे ॥ १९ ॥
तत्राम्द् घुरि नागपाल उरुधीः । संपूरितवती लक्ष्म्या मांगच्यं खगृहागमे ॥ १९ ॥
चैत्यं द्वादशदेवदेवगृहिकां सौवर्णकुंमध्वजां श्रीजावालिपुरे तथा द्विरकरोत्तीर्थेषु यात्रां मुदा ॥ २० ॥
वीजापुरे वासुपूज्यविधिवैत्ये शिश्ममे । श्रीदेवगृहिकां यश्च खपुण्याय व्यधापयत् ॥ २१ ॥
30 जिनेश्वरगुरोः पार्थे महद्यी यो वतं रुलै । पाज्ञः स्रतापशक्तिः (१) विद्याचन्द्रसुनिः परं ॥ २२ ॥
तीतिर्धिकः स नुरमतिर्बोल्खनद्रोऽय चके । यः श्रीशार्श्वजयमुलमहातिर्थे समकार्थात् ॥ २३ ॥

अजित-संभवयोरमिनंदन-सुमिततीर्थक्कतो जिनगेहिकाः । विनिरमापयदत्र च यश्चतुर्विधसुधर्मरमानिक्यानिव ॥ २४॥

१२ जै॰ पु॰

यश्चेत्येऽत्र च दंडनालममलोचद्भतपट्टोद्भटं सन्युक्तानिपुणं सहंसकनकश्रीकंभवत् काश्रितं । तच्छत्रं वरपद्ममात्रदयितापुण्याय चाघापयक्षोलंती चमरेव येषु सुमनोहंसाविवास्यामतः ॥ २५ ॥ यात्रा रैवतकादिषु प्रकृतवांस्तीर्थेषु संघान्वतथैत्याचीदिककार्यचितनमुनिसद्भिकतवृत्तामलः । श्रेयःश्रीवरकीर्तिकांतिललितैः सत्यां सकीयाभिषां तन्वानः कुलचन्द्रसाधुऋजुषीस्तुर्यः समास्तेऽसकी ॥ २६ ॥ 5 आदेशाच जिनेश्वरस्य सुगुरोः श्रीवासुपूज्यप्रभुपासादे वृषभादिदेवगृहिकापारंभमारंभयन् । यस्तामादिजिनस्य देवगृहिकामाधापयद् वैक्रमे वर्षेऽर्छद्विशिग्वीन्दुंमानविदिते माघे नवम्यां सिते ॥ २७॥ एषां सहोदरा ममी कुमारीत्यस्ति या व्यप्रधात् । श्रेयोमालां द्विधा लातुं तपः षडुपधानकम् ॥ २८॥ पद्मला नागपालस्य नागश्रीश्च प्रिये । भिये । भिये । पलने नित्यव्यापृते ॥ २९ ॥ स्वां श्वश्नं न्वनुकर्तुमत्र चतुरः पुत्रानस्तादिमा साधुर्मोहण आद्य एषु जनुषा श्रेयोगुणैश्वावरः । 10 पाताख्यः शुभमूर्तिकोऽथ लखमोऽन्यो देवसिंहो लघुर्ये .... खपरामवे कुलगतं गच्छंति तेजो निजं(!) ॥३०॥ पद्मलाम्बाकृते साधुर्मोहणः सुविधीशितुः । कारयन् देवगृहिकामन्यूनकं यशो व्यधात् ॥ ३१ ॥ पातास्यः श्रीसुपार्श्वस्य स्वास्यया देवगेहिकां । कारयामास यत्सृतुः पद्मः पाल्हणदेवीमृः ॥ ३२ ॥ नागश्चिया आत्मभुवौ सुपद्मौ ....रम्यगुणाभिरामौ । श्रीमृलदेवो घणसिंह एतो सद्धर्मबुद्धिस्तनया च नाही ॥ ३३ ॥ श्रीवासुपूज्यपूज्यार्थे सघाटी पीतलामयो । पदीपपवरी पादात् नागश्रीः सुकृतासये ॥ ३४ ॥ 15 जंबुमुनिप्रमुखपूर्वयुगप्रधान-श्रीपार्श्वनाथजिनचारुचरित्ररम्या । ज्ञानपपा प्रविद्धे किल पुस्तिकेषा नागश्चिया ग्रुभिषया तु निजीरसाभ्यां ॥ ३५ ॥ सा बालचन्द्रदयिता घेलाभिधास्ति शीलतूलीया । अकृत षडुपधानांकं श्रेयस्तरपे सुसं छलितुं ॥ ३६ ॥ एतस्यास्तनयौ साधू नेत्रवत्सरलाकृती । सुन्यापारौ सदा लोके स्तरेतौ हेम-जैत्रलौ ॥ ३०॥ राल्हणसाधुसुतावरवइजी-श्रेष्ठित्रिभुवनसिंहसुपुत्री। 20 साधोः कुलचन्द्रस्यास्ते जाया खेतू ......... दर्मशुभाशा ॥ ३८॥ साक्षादात्मनि नीक्ष्य सुकुलजनुरुपेत्यादर (१) दिन्यालङ्कृतिवस्नगन्धकुषुमाभोगं फलं श्रेयशः। तत्सर्वेश्वरदानशीलसुतपोभावेषु दानाद्यतः श्रेयः भीणयितुं विशेषत इयं योत्तिष्ठमाना ध्रवं ॥ ३९ ॥ प्रासादे जिनवासुपूज्यस्विभो विद्युतपुरे ऽचीकरच्छीवीरप्रतिमांकखत्तकवरं मातृंश्चतुर्विशतेः। 25 तीर्थेशां च करात् जिनेश्वरगुरोस्तासां प्रतिष्ठामधाचैत्रैकादशीकादिने रर्स-कैर-इँथेकिमिते वत्सरे ॥ ४० ॥ युग्मम् । श्रीदार्त्रुजयमुख्यतीर्थनिवहे यात्रामकार्षीच या चैत्यानां निरमीमपच कुसुमैर्रुक्षेण पूजाधनः । श्रीश्रेयांस जयाजदेवगृहिके श्रेयोनिधिपासयेऽभिज्ञाने धनसिंहनामकलघुश्रातुस्तथा स्वस्य च ॥ ४१ ॥ ज्ञानाची कुलसाधुरिमकां सत्पुत्तिकादीपिकां पृथ्वीचन्द्रचरित्ररत्वघटितां खेत्रिप्रयायाः कृते । कीत्वा धाप्यव सौवसद्गुरुजनेम्योऽदादियं येन तैस्ताम्यां दर्शितमार्गतः .....श्रीभव्यसार्थैः समः ॥ ४२ ॥ श्रीतीर्थेशज्याभुवोऽभयक्रमार्षेश्वरित्रोत्तमे .....त्रितये व्यलीलिखदियं खेतुः सुवर्णेर्ध्रवं। 30 ज्ञानश्रीनिधिबीजकं · · · · · · ध्वसात्माकरोत्पद्येनास्य बळात् क्षणादिष लमे श्रेयोवरं खिश्रयः ॥ ४३ ॥ श्रीवासुपूज्यचैत्ये श्रीपार्धसुलत्तकं कवल्यंतः । व्यथापयत् कुलचंद्रः श्रेयोऽर्थं महणदेवि-पदालयोः ॥ ११ ॥ आस्तेऽन्या कुलचंद्रस्य प्रिया कांचलदेविका । भावेन याऽऽत्मधर्मे च वर्धयत्यात्मवालकं ॥ १५ ॥

| श्रीमन्महावीरजिनेन्द्रविम्बं कर्पूरखंडस्व च मानपिंढं।                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| निश्रेयसेऽकारि यया सकीयं किं पुण्यपुक्षं हि भवांतरीयं ॥ ४६ ॥                                                                                                                            |     |
| मोः ! श्वाच्यो न कथं सतां वृषवरोऽसौ मानदेवान्ययो येनानुत्तरमाग्यदेवगृहिकामारः स निर्वाद्यते ।                                                                                           |     |
| श्रीचीजापुरवासुपूज्यभवने सार्धे वृषं ज्यायसा संघेनोत्तरपक्षदेवगृहिकामाग्मारमाविश्रता ॥ ४७ ॥                                                                                             |     |
| यावद् चौर्वरवर्णिनीव विमलच्छायाम्बरश्रीर्रुसन्नातारारविमूपणा सुरसरिद् हीरोत्तरीयं दिधः ।                                                                                                | 5   |
| उचैः खेलित चंद्रनायकशुभेनक्षत्रमात्राप्विना तावत् पंचसुपुत्तके गृहमणीवोद्योतिका ताहशौ ॥ ४८ ॥                                                                                            |     |
| श्रीजिनेश्वरसूरीणां विनेयो रुब्धिशालिनाम् । अस्यां प्रशस्तौ शस्तायां श्रीकुमारगणिः कविः ॥ ४९ ॥                                                                                          | l   |
| [ 98 ]                                                                                                                                                                                  |     |
| ओकेशवंशीय-श्रा० राजू-लेखित-जंबूद्दीपप्रज्ञितसूत्र-पुस्तकप्रशस्तिः*।                                                                                                                     |     |
| [ प्रशस्तेरन्तिमभागविनष्टत्वात् लेखनसमयो न हातः । ]                                                                                                                                     | 10  |
| ॥ ॐ नमः ॥                                                                                                                                                                               |     |
| ओकेरावंरो जगसिंहसाधोस्तनृद्भवोऽजायत साधुमुख्यः।                                                                                                                                         |     |
| वदान्यधुर्यः पद्माभिधानः स्यातः पृथिव्यां गुणगौरवेण ॥ १ ॥                                                                                                                               |     |
| प्रियाऽस्ति तस्यामरुशीरुभूषणेनारुंकृता <b>पूनसिरी</b> ति नान्नी ।                                                                                                                       |     |
| तरकुक्षिपायोरुहराजहंसी राजूः प्रसिद्धाऽस्ति सुता तु तस्य ॥ २ ॥                                                                                                                          | 15  |
|                                                                                                                                                                                         |     |
| •••••भवत् साधुः श्रीमान् नरपतिर्शुणी । तस्याभवत्तनुजन्मा साधुर्गोलाभिषानतः ॥ ४ ॥                                                                                                        |     |
| तत्प्रयाऽजिन पूनाहि पुण्यकर्मैकतत्परा । श्रीसर्वज्ञार्चने निष्ठा शीलरक्षेकमंडना ॥ ५ ॥                                                                                                   |     |
| तस्याः कुक्षिविम्रणं विजयवान् श्रीआसधीराभिषः साधुः श्रीजिनशासनोन्नति · • ।                                                                                                              |     |
| ••••••हं सर्वत्र यो मान्यते ॥ ६ ॥                                                                                                                                                       | 20  |
| मौनं पुण्यमिव मौढं चतुरक्षि(२४) जिनालयं। योऽचीकरत्तमां शात्रुं जयभूधरमंडनं॥ ७॥                                                                                                          |     |
| स्तंभतीर्थे पुरे सोर्जीत्रिके कावीपुरे तथा। टींबाख्यपुरे हार्थीदेणे (१) नगरकेऽपि च॥८॥                                                                                                   |     |
| अणिहिल्लाभिधे दंगे तथा प्रामे बलासरे । यः श्रीजिनगृहाः ।। ९ ॥                                                                                                                           |     |
| निर्ज जनुः सदापि यः ॥ १० ॥                                                                                                                                                              |     |
| तस्य संघपतेरस्ति सा <b>राज्रः</b> प्राणवल्लमा । धर्मकर्मैकनिष्णाता शीलालंकारघारिणी ॥ ११ ॥<br>श्रीमज्जिनेंद्रपूजाधैर्दानाधैरपि नित्यशः । कृतार्थयति या जन्म खं नैकैः पुण्यकर्मभिः ॥ १२ ॥ | 25  |
| ·                                                                                                                                                                                       |     |
| इतश्य-                                                                                                                                                                                  |     |
| विश्वरूयात <b>त्तपागणाः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः </b>                                                                                                                        |     |
| तेषां श्रीयुतदेवसुंदर इति स्याताभिधानां गुरूतंसानाममृतादतीव सरसां श्रुत्वा जवाहेशनां ।                                                                                                  | 0.0 |
| •••••••माइलेखयत ॥ १० ॥—गर्म ।                                                                                                                                                           | 30  |
| श्रीसंघनृपस्य वासव · · · · · · [  १५॥]                                                                                                                                                  |     |
| -41/4 C 1/4 11/4 1                                                                                                                                                                      |     |

<sup>🝍</sup> एतरअश्वास्तियुक्तं पुस्तकं स्तम्मतीर्थे शान्तिनाथमन्दिरस्थितज्ञानकोश्चे विषये ।

## [99]

### श्रीमालवंशीय-श्रा० लक्ष्मी-लेखित-युगादिदेवचरित्र-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[लेखनसमय १३३० विकमाब्द]

वर्षे त्रयोदशात् त्रिंशो मार्गे श्वेतेऽिह पंचमे । वृषभस्य कृतं (१) वृत्तं श्रीजयसिंहसूरिभिः ॥

घत्ते कुन्तलसन्तिर्जिनपतेर्यसात्सदंशिक्षितिः, वक्त्रांमोरुहसौरमाकुलिमिल्द्मृंगावलीविश्रमम् ।
स श्रेयःश्रियमातनोतु जगतीनेता विनीतावनीपाविज्यपथमावतारचतुरः श्रीनामिस्नुर्जिनः ॥ १ ॥

श्रीमालान्वयसंभवः शुभमितः श्रेष्ठी पुरा जेसलः, तत्पुत्रो विजयाभिधो गुणनिधिः सिंहावतारः पुरः ।

तत्पन्यित त्रपलाऽऽसपद्यता तत्कुक्षिसंमृतया लक्ष्म्याऽलेखि युगादिदेवचरितं श्रेयोऽर्थमत्रात्मनः ॥ २ ॥

जज्ञे यसा आंबडो बन्धुराद्यः सोभाकाद्यः सालिगो भीमसिंहः।

10 तसादेवं माहणः पद्मसिंहः सामंताख्यो माणिकिस्तु खसैका ॥ ३ ॥
अयं हि पुस्तकः खित्तहेतावस्तु निरंतरं । सूरिभिर्वाच्यमानस्तु श्रीमदादिजिनेशितुः ॥ ४ ॥
यतः कल्पद्धमनिभश्चिन्तितार्थपदायकः । स एव भविनामस्तु सर्वदा सर्वसिद्धिदः ॥ ५ ॥
श्रिंदात् त्रयोदशे वर्षे विक्रमाद् भिवततस्तया । श्रीजयसिंहसूरीणां पुस्तकोऽयं समर्पितः ॥ ६ ॥
खःशैळखर्णदण्डोपरि खचित (१) ककुभशालभंजीसशोभं तारामुक्तावचूलं जलनिधिविलसज्झल्लरीसुन्दरान्तं ।
15 यावद् व्योमातपत्रं तपनतपमथो बद्धगंगादुकूलं तावद् व्याख्यायमानो जगित विजयतां सूरिभिः पुस्तकोऽयं ॥ ७ ॥
॥ शुममस्तु सर्वजगतः परहितः ॥

## [ 36 ]

### ऊकेशवंशीय-श्रा० लंबिका-लेखित-शब्दानुशासन-पुस्तकप्रशस्तिः<sup>†</sup>।

[लेखनसमय सं० १४७० विक्रमाब्द ]

20 विझावलीविफलविललिलिवित्रगोत्रः पार्श्वः स वः शिवक्रते पदपूतगोत्रः । श्रीअश्वसेननरराजगरिष्ठगोत्रचूडामणिर्गुणगजवजविन्ध्यगोत्रः ॥ १ ॥

ऊकेदावंदातिलको जनकोऽजयच्छिति (१) विश्वतो जगति।

व्यवहारिदेदास्यः सोऽमुद मूपालनिमविभवः ॥ २ ॥

तस्यापरा सुजाया शीलालंकारमृषितशरीरा ।

25 कील्हणदेवीनामा धामा भूमा च विश्रुता जगति ॥ ३ ॥

श्रीमद्विजेसीपितृ (?) नाम लंबिका पुत्र्या पवित्राशयया सविस्तरं ।

श्रीकर्क[रा]वासिविशालवंशया तयेदमालेखितमात्मभूतये ॥ ४ ॥

श्रीजैनशासननभोऽक्रणभास्कराणां श्रीमत्तपोगणमहाब्त्रिनिशाकराणां।

श्रीसोमसुन्दरगुरुपथितामिधानां धर्मोपदेशश्रवणाज्जगदुत्तमानां ॥ ५ ॥

॥ संवत् १४७० आषा[ढ] व० १३॥

<sup>\*</sup> एतत्प्रशस्तियुक्तं पुस्तकं जेसलमेहनगरस्थतपागच्छीयभाण्डागारे विवाते । जे॰ स्॰ पृ॰ ५१

<sup>†</sup> पुस्तकमिदं अर्मनराष्ट्रे बर्लिनमहानगरे राजकीयप्रन्यागारे विधतेऽधुना । इ॰ बेबर, केटेलॉगपुस्तक, भाग १, नं॰ १६८२

## [ 99 ]

### नागरवंशीय-श्रे० धांधा-लेखित-पर्युषणाकल्प-पुस्तिकाप्रशस्तिः\*।

#### [लेखनसमय अनुलिखित]

वंशे नागरसंशे बाह्डनामा वभूव सुश्रेष्ठी । सद्धर्मकर्मनिरतो विरतोऽपरदूषणप्रहणात् ॥ १ ॥ आनंदो नंदनस्तरम सद्धार्मिकशिरोमणिः । येन पिछाहिकाप्रामे जैनमंदिरमुद्धतं ॥ २ ॥ पत्नी स्वनुपमा तस्य संज्ञे गुणधारिणी । सद्धर्मवासितस्वांता कांता स्वजनसंततो ॥ ३ ॥ तयोः पुत्रत्रयं ज्ञे जिनधर्मपरायणं । आयो घांघा द्वितीयस्तु सुश्रेष्ठी रक्षसंज्ञकः ॥ ४ ॥ तृतीयश्च जगितिसहो न्यायवान् गुरुपूजकः । तत्र पूर्विस्ततस्य श्रेयोऽर्थं शुद्धमावतः ॥ ५ ॥ सार्वज्ञशुद्धसिद्धांतलेखनोद्धतबद्धधीः । श्रीपर्युषणाकरूपस्य लेखयामास पुस्तिकां ॥ ६ ॥

## [ 800 ]

10

15

20

5

### वणिक्-श्रीधरसुत आनन्द-लेखित-दशवैकालिकसूत्रवृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः।।

[ लेखनसमयांका विनष्टप्रायाः, वर्णनानुसारतः १३ शताब्दी परिकायते ]

संवत्.....

दोषारुचि चंद्रकुलं पजनितबहुलक्षपापहरणत्वे । यचरिते सद्भासां तज्जयित महातपो हितं सकलं ॥

तसिन् बभ्व भुवनत्रयगीतकीर्तिः श्रीमान् कृती सुकृतवान् मुनिचंद्रस्रिः । यस्याद्भुतैकचरितांबुनिधेर्गुणानां सद्ध्यानजातपरिमा गुरुणापि कर्तुः ॥ सूरिश्रीमानदेवाभिधान[त]स्तच्छिप्योऽभृद् भूषणं भूरमण्याः ।

बद्धस्पद्धी यद्गुणाः कीर्तिवच्वा सो ईहगूर्वा (!) सकौतुकेन ॥

शिष्यस्तस्याजनि बहुमतः श्रीयद्वादिवसूरिर्यस्यात्यर्था गुरुगुणगणाः प्रत्यहं वृद्धिभाजः । ब्रह्माण्डान्तर्निजनिवसनस्थानसम्बाधमीत्या शंके भ्रेमुस्निभुवनमदो वीक्षितुं सर्वदैव ॥

नागपालसुतः श्रीमान् श्रीधराख्योऽभवद् वणिक् । जगदानन्दनस्तत्याम्दानन्दाभिधः सुतः ॥ १ ॥

स इदं लेखयामास दशवैकालिकाभिषं । पुस्तकं सूरये तसी श्रीमते शुद्धमानसः ॥ २ ॥

## [808]

### कांकरिकागोत्रीय-सा०मोहणक्रीत-उत्तराध्ययनसूत्र-पुस्तकप्रशस्तिः ।

संवत् १४०१ वर्षे माघमासे शुक्कत्रयोदशीदिने सा० धींधायुत सा० मोहणसुश्रावकेण लमातु-25 धींघलदेविसुश्राविकापुण्यार्थं श्रीउत्तराध्ययनस्त्रवृत्तिपुस्तकं मूल्येन गृहीत्वा श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनपद्म-स्तिपृहालंकारश्रीजिनलिधस्तिसुगुरुभ्यः प्रादायि । प्रतिदिनं च वाच्यमानं मुनिभिश्चरं नंदतात् ॥

एतत्प्रशस्तियुक्ता पुस्तिका अहमदाबादे ऊजमबाईधर्मशालासंग्रकस्थानस्थितमां डागारे विद्यते ।

<sup>†</sup> पुस्तकमिदं जेसलमेरमहादुर्गस्थवृहद्भाण्डागारे विद्यते । द्रष्टव्यम्-जे॰ स्॰ पृ॰ १६ ।

<sup>🙏</sup> पुस्तकमिदं पुष्यपत्तने राजकीयमन्थसंप्रहे विवाते । द्र॰ कीलहोर्न, रीपोर्ट पुस्तक, प्र॰ ५ ।

गोत्रे कांकरिकामिधे मुनि वम्बोदाभिधानः सुधीः श्राद्धः गुद्धनयस्तदीयतनयो घींघामिधः श्रीरुयः। कांता घांघलदेविकास्य तनुजासत्का जयंति त्रयः

पुण्या मोहण-कृष्ण-कांकुण इति ख्याताः स्रता मुक्तिका ॥ १ ॥ मोहणेन निजमातृसपुण्यश्रीनिमित्तमिदमुत्तमं पुरतं । श्युत्तराध्ययनस्त्रसुवृत्त्योः संप्रगृद्ध घनमूख्यधनेन ॥ २ ॥ श्रीजिनलिध्यतीश्वरगुरवे मादायि वाचनाविधये । यावज्ञिनमतमेतनंदतु मुनिवाच्यमानमिह ॥ ३ ॥ युग्मम् ॥

## [ १०२ ]

### 10 ओकेशवंशीय-श्रा० वर्जू-लेखित-चन्द्रप्रज्ञतिसूत्रवृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

#### [ लेखनसमय सं० १४४५ विक्रमाब्द ]

अोकेशवंशे विशदे सौवणिकपुंगवोऽस्ति जयसिंहः । सुश्रावकगुणयुक्तश्चत्वारश्चामवन् पुत्राः ॥ १ ॥ पुत्र्यो पूनी वर्जू द्वितीयका साध्वइजपुत्रेण । लींबाकेन व्यूदा सद्भिक्तकृतादरा सुगुणा ॥ २ ॥ [श्रीदेवसुंदरगुरु ] स्रीणामुपदेशतः । सा वर्ज्भाविका पुण्यप्रम्तोद्भववासना ॥ ३ ॥ 15 श्रीस्तंभतीर्थे नगरे चंद्रपञ्चतिवृत्तिवरशासं । शेर-वादिनशर्के वर्षे (१९९५) शिवासये लेखयामास ॥ १ ॥

## [ १०३]

### पह्णीपालवंशीय-ठक्करधंधसन्तानीय-लेखित-सार्द्धशतकवृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः।

#### [ प्रशस्तेरपूर्णत्वात् लेखनमितिनॉपलब्धा ]

नम्रनािकसुरशञ्जनरेन्द्रः स्पैर्यनिर्जितसुमेरुनगेन्द्रः । विश्वविश्वनयनो गततन्द्रो विष्टपे जयित वीरिजिनेन्द्रः ॥ १ ॥ 20 म्मािमनीहारललाटपष्टललामकरूपं नगरं समित । स्यातं जने वीरपुरािभषानं धनात्यलोकािभनिवासरम्यम् ॥ २ ॥ पुण्यागण्यगुणािन्वतोऽतिविततस्तुंगः सदा मंजुलच्लायास्वेषयुतः सुवर्णकिलतः शासाप्रशासाकुलः । पह्नीपाल इति प्रमृतमहिमा स्यातः क्षितौ विद्यते वंशो वंश इवोचकैः क्षितिमृतो मूशोपिरद्यात् स्थितः ॥ ३ ॥

तसिनभूत् ठकुरघंघनामा श्रादः सुधीः सर्वजनाभिमान्यः । तस्याभवद् रासलदेविकाद्वा जनी च दाक्षिण्यदयानिवासा ॥ ४ ॥

25 × × × [अमे अपूर्ण] × × ×

<sup>\*</sup> पुरतक्रमदं स्तम्भतीर्थे शान्तिनायमन्दिरस्थितभांडागारे विश्वते ।

<sup>†</sup> पुत्तकमिदं पत्तने संघनीपाडानस्थितज्ञानभाण्डागारे विवते । 📫 अन्तिमपत्रस्य विनष्टत्रात् त्रुढिवेयमत्र प्रशस्तिः ।

| 4       |                      |   |
|---------|----------------------|---|
| जनपस्तव | <b>मशिक्षसङ्ग्रह</b> | l |

## [808]

### दीशापालवंशीय-श्रे०आम्रदत्तसन्तानीय-लेखित [हेमचंद्रकृत] महावीर-चरित-पुस्तकप्रशस्तिः\*।

[ लेखनकाल १२९४ विक्रमान्द ]

परमगरिमसारः मोल्लसत्पत्रपात्रं स्फुरितघनसुपर्वा श्रेष्ठमूलमितिष्ठः । लिसितविश्वदवर्णो वर्यशास्त्राभिरामः समभवदिह दीशापालवंशः प्रसिद्धः ॥ १ ॥ आम्रदत्तोऽभवत् तत्र सुक्तामणिरिवामकः । तिष्ठत्रमेव यदसावच्छिद्रः ॥ २ ॥ श्रीदेवीनामतः स्याता शीलसत्यादिसदुणैः । प्रेमपात्रं प्रिया जज्ञे तस्येंदोरिव रोहिणी ॥ ३ ॥ ।

## [१०५]

10

5

### ऊकेशवंशीय-साधुदेदाक-लेखित-व्यवहारसूत्रचूर्णि-पुस्तकप्रशस्तिः!।

[ लेखनसमयो नोलिखितः ]

है॰ खीबडेन लिखितं पुस्तकं ॥ मंगहं महाश्रीः ॥
ऊकेशवंशपमवः प्रसिद्धः वाछाकपुत्रो नर्सिह्साधुः ।
सोहीतन्जास्तनयास्तदीया ससैव कृष्तोज्ज्वलधर्मकृत्याः ॥ १ ॥
तत्राधः सांगण इति चीताकस्त्रिभुवध लाखाकः ।
रावण-देदाकावथ धानाक इति क्रमेणामी ॥ २ ॥
व्यवहारचूर्णिमेनामलीलिखनिजसुतस्य सोमस्य ।
देवश्रीतनुजस्य श्रेयोर्थं साधुदेदाकः ॥ ३ ॥
जयति जिनशासनमिदं निर्शतिपुरमार्गशासनं यावत् ।
सुनिभिरिह वाच्यमानस्तावदसौ पुस्तको नंद्यात् ॥ ४ ॥

15

20

# [ १०६ ]

#### पह्णीवाळवंशीय-साधुगणदेव-लेखित-त्रिषष्टिशलाकापुरुपचरित्र-पुस्तकप्रशस्तिः । [ लेखनकाल अनुहिषित ]

प्रश्निवालकुले पुनात्मजो बोहित्थसंज्ञितः । साधुस्तस्य सुतो जज्ञे गणदेवः सुधार्मिकः ॥ १ ॥ संडं तृतीयं संलेख्य त्रिषष्टेः पुस्तके वरं । ददौ पौषधशालायां स्तंभतीर्थे पुरे मुदा ॥ २ ॥ यावनंदित जिनमतमिदमसमं सकलसत्त्वहितकारि । तावत् सुपुस्तकं वाच्यमानमेतद् बुधेर्जयतु ॥ ३ ॥

25

<sup>\*</sup> पुस्तकमिदं पत्तने संघवीपाडावस्थितभाण्डागारे विद्यते । | अन्तिमपत्रस्य नष्टलान् अपूर्णेयं प्रशस्तिः ।

<sup>1</sup> एतत्प्रशस्तियुक्तं पुस्तकं स्तम्भतीर्थे शान्तिनायमन्दिरगतभाण्डागारे विद्यते । द्रष्टन्यम्-पिटर्सन्रीपोर्ट, पुस्तक ३, ए० १७१ ।

<sup>.</sup> § एतत्प्रशस्त्रियुक्तं त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्रगतान्तिममहावीरचरित्रात्मकं पुस्तकं पत्तने संघसत्कभांडागारे विद्यमानमस्ति ।

## [ १०७]

### श्रा० कुलचंद्र-लेखित-उत्तराध्ययन-पुस्तिकाप्रशस्तिः\*।

#### [ लेखनसमय अनुलिखित ]

आशाधरा-सृतदेव्योः स्रुतः सर्वजनिषयः । स्यातो जगित शाकस्ये कुल्संद्रेणेति नामा ॥ १ ॥ 5 अंबिका तस्य संपन्ना पुत्रिका विनयान्विता । ''देशेन पुस्तिकेयं लिखापिता ॥ २ ॥ नंदतु तावद् धरित्र्यामेषा भो पुस्तिका महा । यावनिशीथिनीनाथो तथा मार्तेडमंडलं ॥ ३ ॥

॥ भद्रमस्तु ॥

## [ १०८ ]

### पह्णीवालवंशीय-श्राविका जाऊका-लेखित-सामाचारी-पुस्तकप्रशस्तिः ।

10

[ लेखनकाल १२४० विक्रमान्द ]

पह्छीवालकुलोत्तंसपेसलो वीसलोऽजिन । राजीमतीसुता तस्य जयश्रीरिति गेहिनी ॥ १ ॥ तयोः सुताऽभवद्देवगुरुपादांबुजालिनी । जाऊकेति पवित्रां सा सामाचारीं त्वलीलिखत् ॥ २ ॥ संवत् १२४० चैत्रसुदि १३ सोमे लिखितं ॥

15

## [ १०९]

### श्रावक-यशोदेव-लेखित-जीतकल्पसूत्रवृत्ति-पुस्तिकाप्रशस्तिः ।

[ लेखनसमय अनुहिषित ]

वम्व लक्ष्मणः श्राद्धः सपुना तस्य गेहिनी। सिंहनामा तयोः पुत्रो रांभूनान्नी च पुत्रिका॥ १॥ सिंहमूनुर्यद्योदेवः संतुकाकुक्षिम्ः स च। पुत्तिकां जीतकल्पस श्रेयसेऽलिखत् पितुः॥ २॥

20

<sup>\*</sup> पत्तने महालक्ष्मीपाटकावस्थितभांडागारे विश्वते पुस्तिकेयम् ।

<sup>†</sup> पुरुकिमिदं स्तंमतीर्थे शान्तिनाथमन्दिरावस्थितशानभाण्डागारे विश्वते ।

<sup>1</sup> इयं पुरितका पत्तने तपागच्छसंश्रकमाण्डागारे विश्वते ।

# गद्यबहुलं प्रशस्तिद्वयम्।

## [ ११० ]

### धवलककादि-नगरवास्तव्य-श्रावकसंघस्यापित-मधुमतीनगरीय-वाग्देवताभाण्डागार-सत्कप्रवचनसारोद्धारवृत्ति-पुस्तकपुष्पिकालेखः ।

[ लेखनसमय संवत् १३०६ विक्रमान्द ]

संव० १३०६ वर्षे माह सु १ गुरावचेह श्रीमधुमत्यां प्रश्नुश्रीदेवेंद्रसरि-प्रश्नुश्रीविजयचंद्रसरीणां 5 सहेशनाश्रवणतः संजातशुद्धसंवेगैः श्रीश्रमणसंघस्य पठनार्थं वाचनार्थं श्रीवाग्देवतामांडागारकरणाय धवलक कवात्तव्य ठ० साहरः द्वीपवात्तव्य ठ० मदन ठ० आल्हणसीह ठ० जयतसीह ठ० जयता ठ० रा जा ठ० पदमसीहः श्रीमधुमतीवात्तव्य महं जिणदेव मां० समा व्यव० नारायण व्या० नागपाल सौ० वयरसीह सौ० रतन ठ० रतन मां० जसहड वसा घीणा ठ० लेखक अरिसीह मां० आजडः दिंबाणक वात्तव्य श्रे० दो० सिरिकुमार ठ० आंवड ठ० पाल्हणः तथा श्रीदेवपत्तन वात्तव्य सौ० आल्हण ठ० १० आणंद प्रभृति समत्तश्रावकीर्मिलित्वा मोक्षफलावाप्तये स्वपरोपकाराय श्रीसर्वज्ञागमसत्र तथा वृत्ति । तथा चूर्णि तथा निर्युक्ति । प्रकरण [ग्रं] थ सत्र वृत्ति । वसुदेवहिंडि प्रभृति समत्त कथा लक्षण-साहित्य-तकीदि समत्तग्रंथलेखनाय प्रारव्धपुत्तकानां मध्ये प्रवचनसारोद्धारवृत्तितृतीयखंडपुत्तकम् । लिखितं ठ० अरिसिंहेन ॥

ज्ञानदानेन जानाति जंतु खर्य हिताहितं । वेत्ति जीवादितत्त्वानि विरतिं च समश्रुते ॥ १ ॥ ज्ञानदानात्त्ववामोति केवलज्ञानमुख्यलम् । अनुगृह्याखिललोकं लोकाग्रमधिगच्छति ॥ २ ॥

> न ज्ञानदानाधिकमत्र किंचिद् दानं भवेद् विश्वकृतोपकारम् । ततो विद्घ्याद् विबुधः खञ्चकत्या विज्ञानदाने सततप्रवृत्ति ॥ ३ ॥ [ पाटण, संघवीपाडावस्थित भाण्डागार ]

> > [ १११ ]

20

15

पह्णीपालवंशीय-भ्रा० कर्पूरदेवी-लेखित-शतपदिका-पुस्तिकाप्रशस्तिः ।

[ लेखनसमय सं० १३२८ विक्रमाच्य ]

।। नमो जिनागमाय । श्रीवीराय नमस्तस्त्रे ।।

यो दुर्जलिषसंस्थितः दुर्जाड्यानलस्थितिः(?)। यज्ञ्चानं पूज्यते पूज्येस्तदश्चरश्चतं स्तवे ॥ १ ॥

एतत्प्रशस्तिगुका पुस्तिका वटपद्रनगरे प्रवर्तकश्रीमरकातिविजयशास्त्रग्रंशस्त्रम्भक्त्रानकाश्चे विवर्त ।
 १३ वै० पु०

श्रीवाग्भद्दमेरुमहादुगें पल्लीपालवंशे श्रेष्ठिलाखणशावको बभूव । तत्पुत्राः श्रेष्ठिपालू-घणहुल-वीरदेवनामानस्रयः । श्रे० पात्व भार्या रूपिणि तत्कृक्षिसमुत्पभौ द्वो पुत्रौ झांझण-गुणदेवसंझको । श्रेष्ठि वीरदेवपनी वीरमती-मोल्ही इति पैतृकं नाम । तस्याः सुतो गुणैर्विशालो गुणपालः । तस्य जाया गउरदेवी इति विनयज्ञा ।

5 इतश्र-हम्मीरपतनवास्तव्य श्रेष्ठि वारय नाम । तसांगजः श्रेष्ठि साल्हडः । तस सहचारिणी सदा सदनुष्ठानविधानतत्परा श्रेष्ठि[नी] स्हबदेवी सुश्राविका । तत्पुत्रो जिनशासनप्रभावकः सा० कडुयाश्रावकः । तस सहोदरा मगिनी अनारतं दान-शील-तपो-मावनादिविशिष्टधर्मध्यानपरायणा मोल्ही श्राविका । तथा सा० कडुया श्राता उदाकश्रावकस्तस्यांगजो हीलणः । तेन सा० कडुया श्रावक्षण च उदाश्रावकश्रेयोऽथं श्रीमत्पार्थनाथविवं श्रीवागमद्दमेकमहादुर्गे महावीरचैत्ये सप्तविशत्यधिके 10त्रयोदशक्षते (१३२७) स्थापितं । सा० कडुया मार्या कर्परदेवी । तत्सुतः पुण्यपालः दुद्दिता च नीतलाख्या । द्वितीया प्रेयसी कुर्मदेवी तसास्तनया घांघलदेवीति । एवं च कुटुंबे प्रवर्तमाने प्रवर्द्ध-माने च भीमपल्यां; श्रुश्चवेऽन्यदा धर्मदेशना यथा-

ज्ञानं दानवमानवासुरगणैः संपूजितं स्फुर्जितं ज्ञानाधिक्यसमृद्धिरूपसुकला नृणामिहासुत्र न । ज्ञानं चक्षुरिवांतरं वितिमिरं सौभाग्यभाग्यास्पदं कल्याणैकनिकेतनं तदथवा कल्पद्धकल्पं सदा ॥ १ ॥

15 इत्येतद्वरुमुखतो निशम्य श्रुतज्ञानफलं विज्ञा :: [सा कर्पूरदेवी] श्राविका मक्तिमर :: तद्-विवदर्शनात् संजातहर्षप्रकर्षा आत्मश्रेयसे सर्वसिद्धांतोद्धारसारां संदेहद्धमच्छेदननिशितकुठारधारां भव्यजन-मनःप्रमोदकारिकां श्रीशतपदिकाभिधानपुर्तिकां लेखियत्वा वाचनाचार्यमिश्राणां वाचनाय प्रददी इति।

नंघान्मेरुगिरिर्यावत् तिलकश्चितदो दिश्चां । तावदेषा गुरुप्राञ्चेर्वाच्यमाना सुपुस्तिका ।। १ ।। संवत् १३२८ वर्षे आषाढ शुक्क पक्षे श्रीअणहिलपाटणपत्तने ठ० वयजासुत ठ० सामंत-20 सिंहेन पुस्तिका लिखितेति भद्रं ।। छ ।।

# ताडपत्रीयपुस्तकस्थाः संक्षिप्तपुष्पिकालेखाः ।

- § १. पंचमीकहा [ महेश्वरसूरिकृता ] अ सं० ११०९ अ [जेसलमेर, तपागच्छ भाण्डागार] सं० ११०९ वर्षे लिखितं। § २. भगवतीसूत्र [ मूलपाठ ] अ सं० १११ ··· । जिसलमेर, बहद् भाण्डागार ] . –समत्ता मगवती । संवत् १११ · · कार्तिक छुदि ६ रवी उत्तराषाढनक्षत्रे षद्त्रिंघद्रेलाकूलाभरण- 5 स्तंभतीर्थाभिधानवेलाकूलावासितेन गौडान्वये प्रसूत कायस्य गुंदलात्मज सुभच्छराजांगज सेहाकेन भगवती पुस्तकोऽयं समलेखि । अ सं० ११३९ अ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] ं § ३. कुवलयमालाकहा इति कुवलयमाला नाम संकीर्णकथा । संवत् ११३९ आसु वदि १ रविदिने लिखितमिदं पुस्तकं । सं० ११४५ § ४. निशीथसूत्रचूर्णि [पूना, राजकीय प्रंथसंप्रह ] 10 नमो सुयदेवयाए भगवतीए । जिणदासगणिमहत्तरेण रह्या ॥ छ ॥ नमलीर्थकृद्भ्यः ॥ संवत् ११४५ ज्येष्ठ वदि १४ लिखितमिदं ॥ छ ॥ क्रीजाग्रामे मुंधयसायेन श्रीतलवाटावस्थितेन । महाराजाधिराजश्रीकर्नदेवराज्ये ॥ ६५. योगदृष्टिसमुचय सं० ११४६ [पाटण, संघसत्कमां०] समाप्तोऽयं योगदृष्टिसमुखयः । कृतिः श्वेतिभक्षोराचार्यहरिमद्रस्य । संवत ११४६ कार्तिक ग्रुदि ... कर्णदेवकल्याणविजयराज्ये महामात्यमुंजालयहकावस्थिते एवं काले प्रवर्तमाने इहैव श्रीमदणहिलपाटकावस्य .....। § ६. निशीथसूत्रभाष्य सं० ११४६ [ पूना, राजकीय प्रथसंप्रह ] समाप्तं चैतिनिषीथमाष्यमिति ।। संवत् ११४६ श्रावण श्रुदि ६ सोमे [।।] एकैकाक्षरगणनया ।।८४००।। § ७. ओघनिर्युक्तिसूत्र ● सं० ११५४ 
  ● [पाटण, संघसत्कमां०] 20 ओहनिजुत्ती समत्ता ॥ ११३२ प्रंथ० । संवत् ११५४ वैशाखग्रुक्कप्रतिपदायां रविदिने श्रीअशोक-चंद्राचार्यशिष्येण उद्ययंद्रगणिना जिन मद्रलेखकहस्ताद् विमलचंद्रगणिहस्ताच ओघनिर्धुक्तिस्त्रं लेखितं ॥ मंगलं महाश्रीरिति ॥ § c. निशीथसूत्रचूर्णि सं० ११५७ [पाटण, संघवीपाडा ग्रां०]

● सं० ११५९ ● ६९. उत्तराध्ययनसूत्र [पाटण, सं० पा० भाण्डा०] संवत ११५९ अश्विन सुदि ५ शुक्रे लिखितं। ६ १०. उद्भटालंकार [लघुवृत्ति] अ सं० ११६० अ [ जेसलमेर, वृहद्भां० ] संवत् ११६० कार्तिक वदि ९ सोमदिने लिखिता। अ संवत् ११६१ अ [पारुण, सं० पा० भाण्डा०] संवत्सरसतेष्वेकादसैकषष्टयधिकेषु [११६१] फाल्गुनसुक्कद्वितीयायां सनिश्वरदिने । कम्मीपन-यनिमित्तं लिखितमिदं पंचवस्तुनः सत्रं । श्रीवीरचंद्रसूरिभिर्लिखापितं ॥ श्रीवीरचन्द्रसूरिम्यो दत्तेयं ज्ञानवृद्धये । पंचवस्तुकस्रत्रस्य पुत्तिका गुणमतीश्रि(१ च्छ्रि)या ॥ [पश्चादन्याक्षरेषु-] सं० १२६२ श्रावण वदि ६ ॥ 10 ६ १२. महावीरचरित्र [ नेमिचन्द्रसूरिकृत, प्राकृत ] अ सं० ११६१ अ [जेसलमेर, बृहद् भां०] संवत् ११६१ चैत्र वदि ११ सोमे। ६ १३. काठ्याद्र्श [दंडीकृत] अ सं० ११६१ अ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डा०] संवत् ११६१ भाद्रपदे । § १४. जीवसमासवृत्ति [ मलधारिहेमचन्द्रकृत ] ® सं० ११६४ ® [ बंमात, शान्तिनाथमां० ] संवत् ११६४ चैत्रशुदि ४ सोमेऽघेह श्रीमदणहिलपाटके समस्तराजावलिविराजित महाराजािघराज 15 परमेश्वरश्रीमज्जयसिंहदेव कल्याणविजयराज्ये एवं काले प्रवर्त्तमाने यमनियमस्त्राच्यायध्याना-नुष्ठानरतपरमनेष्ठिकपंडितश्वेतांबराचार्यभङ्कारकश्रीहेमचंद्राचार्येण पुस्तिका लि० श्री०।। **६१५.** आवश्यकसूत्र ₩ सं० ११६६ ₩ [ जेसलमेर, बृहद् माण्डा० ] संवत् ११६६ पोषवदि ३ मंगलदिने महाराजाधिराज त्रैलोक्यगंड श्रीजयसिंघदेव विजयराज्ये। लिहवेहेन (१) लिखितं। 20 ६१६. कथानककोश [विनयचन्द्रसूरिकृत] अ सं० ११६६ अ [पाटण, सं० पा० भां०] संवत् ११६६ अश्वयुज् कृष्णपक्षे ......विनयचंद्रस्य कथानककोशः। ६१७. संजमाख्यानक [ विजयसिंहाचार्य ] अ सं० ११६९ अ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डा॰] संवत् ११६९ ....। 25 § १८. अणुवयविही ● सं० ११६९ ● [ जेसलमेर, बृहद् भाण्डा० ]

संवत् ११६९ वर्षे अश्वयुजयुदि ४ ग्रुकदिने लिखितेति। ु १९. उपदेशपद [ हरिभद्रसूरिकृत ] ● सं० ११७१ ● [ जेसलमेर, बृहद् भाण्डा० ] संवत् ११७१ वर्षे ....।

| § <b>२०.</b>  | खरतरपद्टावली (?)                                       | <ul><li># सं० ११७१ (१)</li></ul>                                                                                          | [जेसलमेर, इहत् भाण्डा०]                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|               | संवत् ११७१ वर्षे पत्तन<br>वसतिवासिश्रीजिनदत्तसूरी      | महानगरे श्रीजयसिंहदेवविजयराज्ये<br>ोणां शिष्येण ब्रह्मचन्द्रगणिना लिखि                                                    | श्रीखरतरगच्छे योगीन्द्रयुगप्रधान-<br>ता ।                       |
| § <b>२</b> १. | अनेकान्तजयपताक                                         | वृत्ति-टिप्पनक [ मुनिचन्द्रसु                                                                                             | रिकृत ] 👁 सं॰ ११७१ 😻                                            |
|               |                                                        |                                                                                                                           | [ जेसलमेर, दृहद् माण्डा० ] 5                                    |
|               |                                                        | ७१ ज्येष्ठ बदि ४ शुक्रे लिखितं राम                                                                                        |                                                                 |
| § <b>२२.</b>  | आगमिकवस्तुविचार                                        | सारवृत्ति 😻 सं० ११७२                                                                                                      | 🟶 [जेसलमेर, वृहद् भाण्डा०]                                      |
|               | अणहिल्लपाटकपुरे श्रीमञ्ज<br>वर्षे शतकादशके द्वासप्तत्य | ना संवत् ११७२ यथा – ]<br>त्यिसंहदेवनृपराज्ये । आशापुरवसत्यां<br>प्रिके नभोमासे । सितपंचम्यां सूर्ये<br>११७२ । ग्रं० ८५० । | ं वृत्तिस्तेनेयमारचिता ॥ ८ ॥<br>समर्थिता वृत्तिकेयमिति ॥ ९ ॥ 10 |
| § <b>२</b> ३. | शतकचूर्णि                                              |                                                                                                                           | [ जेसलमेर, बृहद् भाण्डा॰ ]                                      |
|               | संवत्                                                  | ११७५ वर्षे कार्तिक वदि ४ खौ।                                                                                              |                                                                 |
| § <b>२</b> ४. | काव्यालंकारवृत्ति                                      | <ul><li>● सं० ११७८ ●</li></ul>                                                                                            | [ पाटण, सं० पा० भंडार ]                                         |
|               | _                                                      | ११७८ चैत्रवदि ९ गुरौ ।<br>म्यस्तयैव च । रक्षणीया प्रयत्नेन एवं                                                            | 15<br>वदति पुस्तिका ॥                                           |
| § <b>२५</b> . | उत्तराध्ययनसूत्र( म                                    | बूलपाठ) 😻 सं० ११७९                                                                                                        | 🟶 [पाटण, संघवीपाडामाण्डा०]                                      |
|               |                                                        | भाद्रपद्वदि · · · · [ अग्रेह श्र                                                                                          | -                                                               |
|               |                                                        | ठाभिधानराजधान्यां स्थित समस्तनि<br>गंड श्रीसिद्धचक्रवर्ति श्रीमज्जयसिंह                                                   | जराजावलीसमलंकृत महाराजाभिराज<br>दिवक- 20                        |
|               |                                                        | ये प्रवर्द्धमाने एतसात्परमस्वामिनः पृ<br>ज्ञुकः समस्तव्यापारन् करोतीत्येति                                                | ज्यपादद्वयप्रसादात् श्री श्री क[र]णे                            |
|               | (४) कण्णीवत्यां श्री                                   | शुकः समलाव्यापारम् करातात्यताः<br>कर्णेश्वरदेवश्रज्यमान संयांतीज प्रा                                                     | लय काल रह<br>मनिवासी परमश्रावक प्रसुद्ध तथै-                    |
|               | तदीयभार्या वेहि                                        | इका च [1] अपरं नेमि प्रभृति स                                                                                             | मत्तगोष्ठिकैः पर-                                               |
|               |                                                        |                                                                                                                           | तदीय चेश्लिका बालमतिगणिन्योः 25<br>                             |
|               | (६) इति। यादशं पुस्तवे                                 |                                                                                                                           | द्रमञ्जदं वा मम दोषो न दीयते ॥१॥                                |
| _             | <u>_</u> .                                             | । छ ॥ शिवमस्तु जिनशासनाय ॥ ।                                                                                              |                                                                 |
| § <b>२६</b> . | •                                                      |                                                                                                                           | <ul><li>[ पाटण, संघसत्कमां० ]</li></ul>                         |
|               |                                                        | हिं अदिएहिं सम्मत्ता । ग्रंथाग्रं प्रत्ये<br>१२ शनी ग्रुनिचन्द्रसाधुना लिखिते                                             |                                                                 |

§ २७. अंतगडदशा ® सं० ११८५ ® [जेसलमेर, रहद् भागडा०] सं० ११८५ वर्षे ज्येष्ठ ग्रुदि १२ ग्रुकदिने श्रीमदणहिलप(पा)टके ले॰ सोढलेन लिखितं। § २८. लितविस्तराख्या चैत्यवन्द्नसूत्रवृत्ति । 🛭 सं० ११८५ 🕸 [पाटण, संघवीपाडा मां०] - इति चैत्यवंदनटीका समाप्ता ॥ कृतिः चतुर्दशशतप्रकरणकर्तुर्विरहांकस्य चित्रकूटाचलनिवासिनः कलिकालांघकारावद्धप्यमानागमरत्रप्रकाशनप्रदीपस्य सुगृहीतनामघेयस्य जिनेंद्रगदितसिद्धांत-5 यथार्थवादिनः श्वेताम्बरक्रलनमस्तलमुगांकस्य श्रीहरिमद्रस्ररेः ॥ ग्रंथाग्रं अक्षर संख्यया अनुष्टुमां तु ४८२ ॥ विक्रम संवत् ११८५ प्रथमाश्चिनवदि ७ सोमे पारि० छणदेवेन खपरोपकाराय लिखितेति ॥ ६२९. जिनदत्ताख्यान [ पाटण, संघसत्क भां० ] -इति जिनदत्ताख्यानं समाप्तं ।। संवत् ११८६ अद्येह श्रीचित्रक्टे लिखितं माणि भद्रेण यतिना 10 यतिहेतवे साधवे बरनागाय खत्य च श्रेयःकारणम् । मंगलमस्तु वाचकजनानाम् । § ३०. परिग्रहपरिमाणत्रतप्रकरण 😻 सं० ११८६ 🕸 [पाटण, संघसत्कर्मा०] एकारससु सएसुं छासीई समहिएसु वरिसाणं। मगसिरपंचिमसोमे लिहियमिणं परिगहपमाणं ॥ ८४ ॥ परिगहपरिमाणं समत्तं । संवत् ११८६ मार्गसिर वदि ५ सोमे लिखितमिति ॥ 15 ६३१. उपासकदशाचुणि 💮 😻 सं० ११८६ 🕸 [ जेसलमेर, बृहद् भाण्डा॰ ] संवत् ११८६ अश्विन सुद ३ सोमे अद्येह श्रीमदणहिलवाड .....। § ३२. द्शवेकालिकसूत्रवृत्ति [ सुमितसूरिकृत ] अ सं० ११८८ अ [ पाटण, संघवीपाडा भा॰ ] लब्ध्वा मनुष्यकं जन्म ज्ञात्वा सर्वविदो मतं । प्रमादमोहसम्मृढा वैफल्यं ये नयंति हि ॥ जन्मसृत्युजराद्या "रोगशोकाद्यपद्वते । संसारे सागरे रौद्रे ते अमंति विडंबिताः ॥ 20 ये पुनर्ज्ञान-सम्यक्त्व-चारित्रविहितादराः । भवांबुधि सम्रुह्धंघ्य ते यांति पदमव्ययं ॥ संवत् ११८८ मागसिरवदि ६ शुक्रे दश्चवैकालिक स्त्रं [लिखितं]। जयदेवच्छन्दःशास्त्र 🛞 सं० ११९० 🛞 [जेसलमेर, बृहद् भाण्डा०] इति जयदेवच्छन्दसि अष्टमोऽघ्यायः समाप्तः । संवत् ११९० मार्ग सुदि १४ सोमे दिने श्रीसर्व्वदेवाचार्यक्षिष्यस्य देवचंद्रस्यार्थे पं० श्रीघरेण 25 जयदेवच्छंद(दो) मृलमलेखि । **§ ३४. धर्मविधि** [जेसलमेर, गृहद् भाण्डा०] संवत् ११९० पोष वदि ३ शुक्रे । नहं-गुं(गह १)-रेंदंकजुए काले सिरिविकमस्स वहुंते । पोसासियतस्याए लिहियमिणं सुकवारंमि ॥

- § ३५. काठ्याद्श्रं [ महाकविदंडीकृत ] अ सं० ११९० (?) अ [पाटण, सं० पा० भां०] संवत् १९० (११९० ?) द्वितीये ज्येष्ठे ९ लिखितेति माणिकश्रुक्षकेन ।
- § ३७. भवभावना [ मलघारि-हेमसूरिकृता ] अ सं० ११९१ अ [ पाटण, सं० पा० भाण्डा० ] संवत् ११९१ वर्षे वैशाष सुदि ४ शुक्रे । मंगलं महाश्रीः ।
- ६३८. पुष्पवतीकथा-आदिप्रकरणसंग्रह अ सं० ११९१ अ [पाटण, सं० पा० भां०] संवत् ११९१ वर्षे भाद्रपद ग्रुदि ८ मौमे अद्येह धवलकके समस्तराजावलीविराजित महाराजा-धिराज परमेश्वर श्रीत्रिश्चवनगंड सिद्धचक्रवर्ति श्रीजयसिंहदेव कल्याणविजयराज्ये एवं काले वर्तमाने तत्पाद्यसादात् महं श्रीगांगिल श्रीश्रीकरणादौ व्यापारान् करोति। अद्येह श्रीखेटकाधार-मंडल राज० श्रीसोभनदेव प्रतिप [तो] श्रीखेटकास्यानात् विनिर्गत ["""] वास्तव्य पंडित 15 वाग्रुकेन गणिणि देवसिरियोग्य पुष्पवतीकथा लिखितमि(ते १)ति। ग्रुमं मवतु लेखकपाठकयोः।
- § ४०. नवपद्प्रकरणलघुवृत्ति अ सं० ११९२ अ [पाटण, संघवीपाडामां०] 20
  - (१) संवत् ११९२ ज्येष्ठ सुदि .....
  - (२) ति अवंतीनाथ श्रीजयसिंघदेव कल्याण विजयराज्ये एवं काले प्रवर्तमाने । इहैव

  - (४) तिहर साढदेव आंवमसाद आंववीर आवकः अवकः नवपदलघुवृत्ति-प्जाष्टकपुतिका आविका वाल्हिब जसदेवि दृल्हेवि श्रीयादेवि सरली बालमतः
  - (५) समस्त श्राविका नाणपंचमी तपकृत निर्वरार्थं च लिपापिता अर्पिता च अत्रस्पित साध्वी मीनागणि नंदागणि तस सिसिणी रूपमी देमत ......(†)

<sup>(†)</sup> पत्रस्य ब्रुटितलात् पंक्रयोऽपूर्णा सब्धाः ।

```
६ ४१. छन्दोऽनुशासन [ जयकीर्तिकृत ] ● सं० ११९२ ● [जेसलमेर, रहद् भाण्डा०]
                     इति जयकीर्तिकृतौ छन्दोऽनुश्वासनः ।
         संवत् ११९२ आषाढ शुदि १० शनौ लिखितमिदमिति ।
         उपदेशपदटीका [ वर्दमानाचार्यकृत ] अ सं० ११९३ अ [ जेसलमेर, मृहद् माण्डा० ]
         संवत् ११९३ ज्येष्ठ सुदि २ रवी ।
  ६ ४३. भगवतीवृत्ति-द्वितीयखंड 😻 सं० ११९४ 🕸 [जेसलमेर, रहद् भाण्डा॰]
         संबत् ११९४ श्रावण सुदि ६ शुक्रे लिखितं च लेखक बंदिराजेन।
  § ४४. प्रमाणान्तर्भाव
                           [ जेसलमेर, बृहद् भाषडा० ]
         -प्रमाणान्तर्भावः समाप्तः ।
                 श्रीदेवानन्दगच्छान्वयशिशिरकरे काशिभव्यारविन्दे
10
                    स्राबुचोतनाख्ये प्रतपति तपने वादिकुमुदावलीनां ।
                 हा (१) राज्ये सानुमावा सममवदमला साधुकूर्चालवाणी
                    वंचा विचारविन्दस्थितचरणयुगा सद्यशोवर्द्धनाख्या ॥
                 तत्पुत्री साधुशिष्यी गुरुपरिचरणप्राप्त .....
                    ज्येष्ठोऽसौ देवभद्रोऽपरलघुकवयाः सद्यशोदेवनामा ।
15
                 एनामुकाम्यमानां कतिपयरचनां बौद्धमीमांसकानां
                    च्यालेखिष्टां विशिष्टां निजगुरुपदवीमीप्समानी प्रतीतां ॥
         संवत् ११९४ माद्रपदः
  § ४५. शतकचूणि
                         ● सं० ११९६ ⊛
                                                         [जेसलमेर, बृहद् भाण्डा०]
         संवत् ११९६ श्रावण वदि २ गुरी लिखितं पारि० देवराजेन ।
20
  ५ ४६. महावीरचरित्र
                             [ संभात, शान्तिनाथज्ञानभां० ]
         संवत् ११९७ आसोयवदि १० दिने मघानक्षत्रे शुक्रयोगे च महावीरचरितं लिखितं।
  § ४७. पउमचरिय
                              ₩ सं० ११९८ ₩
                                                         [जेसलमेर, बृहद् भाण्डा०]
         सं० ११९८ कार्तिक वदि १३ महाराजाधिराजविजयराज्ये श्रीजयसिंघदेवे भृगुकच्छसमवस्थितेन
         लिखितेयं बिल्हणेन।
25
  समत्तं छिव्वहमावस्सयं । गाया २५०० ॥ संवत् ११९८ माघ सुदि "मोमे पारि० सुणिचंद्रेण
         आवश्यकपुरतकं समाप्तमिति ॥
  [ पाटण, संघषीपाडामां० ]
         पश्चक्लाणनिञ्जती समत्ता । समत्तं छिन्वहमावस्सयमिति । मंगलं महाश्रीः ।
30
         संवत् ११९८ आपाढ सुदि २ गुरुदिने ॥ अद्येह श्रीसमस्तराजावलीसमलंकृत परमभद्वारक
```

महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीमदणॉराजदेव विजयकल्याणराज्ये । श्रीमद्जयमेक अधःस्थित श्रीपृथ्वीपुरे प्रतिवसित स ॥ आर्जिका शांधुमतिस्था(तिस्तस्था अ १)थें । नैगमान्वय कायस्य पं० माहरून आवश्यकपुस्तकोयं लिखितः । शुभं भवतु लेखकपाठकयोः ॥

- § ५०. सांख्यसप्ततिभाष्य [गौडपादाचार्यकृत] असं० १२०० अ [जेसलमेर, वृहत् आण्डा०] संवत् १२०० आवण वदि ८ गुरौ अद्येह श्रीसिद्धपुरे श्रीमूलनारायणदेवीयमठावस्थितपरमभागवत ठ तपोधनिक श्रीऋषिग्धनीन्द्रशिष्यस्थ नव्यदेशरताकरकोस्तुमस्य परमार्थविदः श्रीसल्हणग्रुनेराल्हण- [वि]नेयाञ्चया पंडितधारादित्येन सांख्यसप्ततिटीका भव्या पुत्तिका लिखिता।
- § ५२. न्यायप्रवेशटीका हारिभद्रीया असं० १२०१ अ [ जेसलमेर, बृहद् भाण्डा०] 10 संवत् १२०१ वर्षे माधमासीय चरमशकले तुरीयतिथी तिमिरासहनवासरे श्रीभृगुकच्छे स्थितिमता पंडितेन यशसा सिहतेन धवलेन पुतिकेयमलेखि ।
- § ५४. द्रव्यालंकारवृत्ति [ रामचन्द्र-गुणचन्द्रकृता ] # सं० १२०२ # [जेसलमेर, इहद् भां०] 15 ─इति श्रीरामचन्द्र-गुणचन्द्रविरचितायां खोपब्रद्रव्यालंकारटीकायां तृतीयोऽकंपप्रकाश इति । संवत् १२०२ सहजिगेन लिखि ।

- § ५८. रुद्रटालंकार-टिप्पन असं० १२०६ अ [जेससमेर, बृहद् भाण्डागार] संवत् १२०६ आषाढ वदि ५ गुरुदिने (१) लिखितेति ।

संसोत्तर-सूर्यशते विक्रमसंबत्सरे त्वजयमेरी। दुर्गे पा्लीभंगे बुटितं पुत्तकमिदमप्रहीत्तदन्तु॥

80

१४ कै॰ प्र॰

# अलिखत्खयमत्र गतं श्रीमि जिनदत्तस्रिरिशिष्यलवः । स्थिरचन्द्राख्यो गणिरिह कर्मश्चयहेतुमात्मनः ॥

- §६०. स्याचन्तप्रक्रिया
- सं० १२०७

[जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार]

-उपाष्याय सर्वघरिवरचित स्याद्यन्तप्रियायां त्रिलिङ्गकाण्डश्रतुर्थः समाप्तः । संवत् १२०७ माघ सुदि २ खो मंगलं ।

- 5 संवत् १२०७ माघ सुदि २ खी मंगलं
  - § ६१. संवेगरंगशाला अ सं० १२०७ अ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] संवत् १२०७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १० गुरौ अद्येह श्रीवटपद्रके दंड० श्रीवोसिर प्रतिपत्तौ संवेगरंग-शालापुरत्तकं लिखितमिति ।
  - §६२. वासवद्ता

[ जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार ]

10 संवत् १२०७ श्रावण वदि ४ सोमे रुद्रपञ्जीसमानासे राजश्रीगोविन्दचनद्भदेवविजयिराज्ये श्रीयद्योधरेण श्रीआचार्याणां कृते लिखितेयं वासवदत्ता ।

> शिवमस्तु सर्वजगतः परिहतनिरता भवन्तु भूतगणाः । दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुम्बीभवंतु लोकाः ॥

§ ६३. कातंत्रोत्तरापरनाम विद्यानंद [ व्याकरण ]

**⊛ सं० १२०८ ⊛** 

15

[पाटण, खेतरवसहीपाटकावस्थित भाण्डागार]

-इति विजयानन्दिवरिचिते कातंत्रोत्तरे विद्यानंदापरनाम्नि तद्धितप्रकरणं समाप्ते ।
दिनकैर-शतिमिति संख्येऽर्धाधिकाब्दयुक्ते श्रीमद्गोविन्दचन्द्रदेवराज्ये जाह्वव्या दक्षिणक्ले श्रीमद्विजयचन्द्रदेव वडहरदेशभ्रज्यमाने श्रीनामदेवद्त्तजक्षपुरीदिग्विभागे पुरराहूपुरिक्षिते पौष-मासे षष्ठयां तिथो शौरिदिने वणिक् जल्हणेनात्मजस्यार्थे तद्धितविजयानंदं लिखितिमिति । यथा दृष्टं तथा लिखितं । शुभं भवतु । पं० विजयानंदकृतं कातंत्रसंबंधि कारक-समास-तद्धित-पाद पंजिकायाः कातंत्रोत्तरः ॥

- § ६४. पूजाविधान (रत्नचूडादिकथा) असं० १२०८ श्रिष्टाण, स्रोतरवसहीपाटक]
  संवत् १२०८ ज्येष्ठ सुदि ६ रवी अद्येह श्रीमदणहिलपाटके समस्तराजावलीसमलंकृत महाराजाधिराज उमापितवरलन्ध प्रसाद प्रौढप्रतापनिजञ्जजविनिर्जितरणांगणोपेत शाकंभरीभूपाल श्रीमत्कुमारपालदेवकल्याणविजयराज्ये तिमयुक्त महामात्य श्रीमहा(१ बाहड) देवे श्रीश्रीकरणादी समस्तज्यापारं कुर्वत्येवं काले प्रवर्तमाने ऊमताप्रामवास्तव्य लेखकमूंजालेन पूजाविधानपुस्तिका लिखितेति । लेखक-पाठकयोः शुभं भवतु ।।
- § ६५. सत्तरीटिप्पन [ रामदेवगणिकृत ] 

  ॡ सं० १२११ 

  ॡ [ जेसलमेर, वृहद् भाण्डागार ]

  ॡ तिरियं श्रीरामदेवगणेः । संवत् १२११ अश्विनि विद १ बुघिदेने पूर्वभाद्रपदनाम्नि मूलयोगे

  ॡ तिययामे पं० माणिभद्रशिष्येण यशोवीरेण पठनार्थं कर्मश्वयार्थं च लिखितं ।

## § ६६. बप्पभद्दीयचतुर्विशतिस्तुतिवृत्ति । सं० १२११ । सुरत, इकुममुनि ज्ञानभंडार]

(१) इति चतुर्विग्नतिकाद्यतिः समाप्ता ॥ छ ॥ जैनसिद्धान्ततत्त्वग्नतपत्रमकरंदाखादमधुपेन देवानन्दित्तगच्छखच्छहृदयमुनिम्नखमंडनेन श्वेतांबरव्रतिव्रातताराश्वेतस्रचिना वाचनाचार्य पंडितगुणाकरेण इयं संसारार्णवनिमञ्जमानजनपारनयनमंगिनी साहित्यविचारवैदग्ध्य हृदयोष्ट्रासपंकजप्रवोधचन्द्रिका चतुर्विग्नतिजिनानां स्तुतिवृत्तिर्हिखापितेति ॥ छ ॥

श्रीवैद्यनाथामकृतांतकस्य स्नानेन कसीरजकईमेन । स्वर्गायते दर्भवती सदा या तस्यां लिलेख स्थितराणकेन ॥

विक्रम संवत् १२११ पोष सुदि १४ सोमे ॥ ग्रुमं मवतु ॥ मंगलमस्तु ॥ लेखक-पाठकयोश्र ॥ छ ॥

(२) शोभनस्तुतिवृत्तिप्रान्ते-

10

इति चतुर्विश्चितिकावृत्तिः समाप्ता ॥ छ ॥ श्वेतांवरमहागच्छ महावीरप्रणीत देवानंदित-गच्छोद्योतकर वाचनाचार्य पंडि॰ गुणाकरगणिना चतुर्विश्चितिजनानां स्तुति वृत्ति-र्तिखापिता ॥ छ ॥

श्रीवैद्यनाथेन जिनेश्वरैश्र तपोधनैर्दर्भवती .....

••••••स्वयं पंडित राणकेन हेमंतकाले लिखिता समग्रा ॥ १ ॥

15

विक्रम सं० १२११ पौष वदि ८ बुधे ॥ छ ॥ शवमस्तु ॥ मंगलमस्तु ॥

**६६७.** पुष्पमाला

⊕ सं० १२१२ ⊛

[ जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार ]

संवत् १२१२ पोष वदि ....।

६८. उपदेशपदटीका [वर्द्धमानाचार्यकृत] असं० १२१२ अ [जेसलमेर, मृहद् भाण्डागार] संवत् १२१२ चैत्र सुदि १३ गुरौ अद्येह श्रीअजयमेरु दुर्गे समस्त राजावली विराजित परम-20 भट्टारक महाराजाधिराज श्रीविग्रहराजदेव विजयराज्ये उपदेशपदटीकाऽलेखीति।

§ ६९. पृथ्वीचन्द्रचरित्र अ सं० १२१२ अ [संभात, शांतिनाथ मन्दिरभांडागार]

संवत् १२१२ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १४ गुरावचेह श्रीमदणिहस्लनयर समतो (सामन्तोपनमना-)
सेसमधिगत पंच महाशब्दवाद्यमानं चौलुक्यकुलकिलकाविकासं कर्काटरायमानमर्दनकरं सपादलक्षराष्ट्रवनदहनदावानलं मालव राष्ट्रे निजाह्वया संस्थापनकरं मूलराजपाटोद्वहनधुराधौरेयं 25
पार्व्वतीिशयवरलब्धप्रसादं इत्यादि समस्तराजावलीमालालंकार विराजमान श्रीकुमरपालदेवविजयराज्ये तत्पादावासप्रसादमहाप्रचंडदंडनायक श्रीवोसिर लाटदेशमंडले मही-दमनयोरन्तराले समस्तव्यापारान् परिपन्थयतीत्येतस्मिन् काले जीणोरग्रामे [तप] नियम संजमस्वाध्यायध्यानानुरत परमभद्वारक आचार्य श्रीमदजितसिंहम्ररिकृते श्रावकसोद्वकेन परमश्रद्वायुक्तेन
पृथ्वीचन्द्रचरित्रपुस्तकं विश्वद्वबुद्धिना लिखापितं। लिखितं च पंडित मदनसिंहेनेति ।। मंगलं 80
महाश्रीः ॥

पश्चालेलः-संवत १४७८ वर्षे वैद्यानिकशिरोमणिपूज्यपं श्वानितसुन्दरगणिपादैः सर्वे चित्कीश्व-कार्यं मंज्ञुषसमारचनादिकमकारि । मारुकच्छकशालायां । श्रीसंघस शुमं मवतु चित्कोशेन । श्रीशान्तिसुन्दरगणिमिश्रित्कोशमंजुपसमारचनादि कृत्यं विद्धे ॥ श्रीः ॥ -जैनसाहित्य प्रदर्शन, प्रशस्ति सं० पृ० १६ ] ⊛ सं० १२१२ ⊛ **४९७०. सिद्धां**तोद्धार [ संभात, शान्तिनाथभाण्डागार ] सं० १२१२ आपाद वदि १२ गुरौ लिखितेयं सिद्धांतोद्धारपुस्तिका लेखक देवप्रसादेनेति। ग्रंथाग्रं० १६७० द्वितीयखंडे ॥ § ७१. आवश्यकनिर्युक्त्यादि-प्रकरणपुस्तिका \* सं० १२१३ \* [पारण, संघसत्क भा०] संवत् १२१३ वर्षे भाद्रवा श्रुदि १० बुधे पुस्तिकेयं लिखितेति । श्राविकाचांपलयोग्या लिखिता एषा प्रस्तिका। 10 उदकानलचीरेम्यो मुषकेभ्यस्तथैव च । रक्षणीया प्रयत्नेन यसात्कप्टेन लिक्षितेति ॥ १ ॥ § ७२. सुकोशलचरित्र <a>⊕ सं० १२१३ ⊕</a> [पाटण, खेतरवसही पाटक] संवत् १२१३ माद्रपद वदि ११ मौमे अधेह ....। § ७३. राक्षसकाव्यटीका <a>® सं० १२१५ <a>®</a> [ जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार ] संवत १२१५ ....। 15 ₩ सं० १२१५ ₩ [ जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार ] ६७४. काव्यप्रकाश -कृती राजानक-मम्मटालकयोः । सं० १२१५ अ( आ )श्विन सुदि १४ बुधे अद्येह श्रीमद-न(ण)हिलपाटके समस्तराजावलीविराजित महाराजाधिराज परमेश्वर परमभद्वारक उमापतिवर-लब्धप्रसाद प्रौढप्रताप निजञ्जजिकमरणांगणनिर्जितशाकंभरीभृपाल श्रीकुमारपालदेव कल्याण विजयराज्ये पंडितलक्ष्मीधरेण पुस्तकं लिखापितं। 20 ६७५. प्रकरणपुस्तिका 🖚 सं० १२१५ 🏶 [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] [(१) बोटिक निराकरण (२) वीनति आदि] संवत् १२१५ माघ सुदि ८ बुधे। **९७६.** काव्यमीमांसा ₩ सं० १२१६ ₩ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] संवत् १२१६ फाल्गुन वदि १ सोमे दिने । 25🕸 सं० १२१६ 🕸 ९७७. कविरहस्यवृत्ति [ जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार ] संवत् १२१६ चैत्र सुदि ४ सोमे श्रीअजयमेरुदुर्गे पुस्तकमिदं लिलिखे। ६७८. चंद्रप्रभचरित्र [ यशोदेवकृत ] अ सं० १२१७ अ [जेसलमेर, गृहद् भाण्डागार ]

संबत् १२१७ चैत्र वदि ९ बुधे ....।

§ ७९. कल्पचूर्णि

● सं० १२१८ ●

[पूना, राजकीय प्रंथसीप्रह ]

- ६८०. ओघनिर्युक्ति-पिण्डिनर्युक्ति असं० १२१९ श्रिष्ट [पाटण, सं० पा० भंडार]
  -पिंडिनिञ्जित समत्ता ॥ छ ॥ संवत् १२१९ वर्षे श्रावण विद ५ बुधे ॥ ठ० मुंधिगसुत पासदेवेन पुत्तिकेयं लिखितेति ॥ मंगलमस्तु ॥
- ६८२. सप्तिकाटीका [मलयगिरिकृता] असं० १२२१ अहि [पाटण, सं० पा० भंडार] संवत् १२२१ वर्षे चैत्र शुदि ४ बुधे। ग्रंथाग्र ३७८०।। 20
- ६८३. ज्ञाताधर्मकथा तथा रत्नचूडकथा ॐ सं०१२२१ ॐ [संभात, शान्तिनाथ भंडार]
  -इति रत्नचूडकथा। ग्रं० २०८०॥ सम्वत् १२२१ ज्येष्ठ सुदि ९ शुक्रदिने अद्येह श्रीमदणहिलपाटके महाराजाधिराज जिनशासनप्रभावक परमश्रावक श्रीकुमारपालदेवराज्ये श्रीचङ्गावल्यां च श्रीकुमारपालदेवप्रसादास्पद श्रीधारावर्षनरेन्द्रराज्ये श्रीचक्रेश्वरद्धिर श्रीपरमानंदद्ध्रिप्रभूपदेशेन श्रीचङ्गावल्लीपुरीवास्तव्य श्रे० पूना श्रावकेण आशामद्र आशा पाहिणि छाहिणि 25
  राजप्रसुख मानुषसमेतेन इदं ज्ञाताधर्मकथाङ्ग-रत्नचूडकथापुस्तकं लेखितमिति शिवमस्तु। श्रीचक्रेश्ररसूरिश्रीपरमानंदस्रि-श्रीयशःप्रमस्ररीणाम् ॥
- ६८४. त्रिविक्रमकृत-पञ्जिकोद्योत ७ सं० १२२१ ७ [पाटण, संघसत्क भांडागार] इति श्रीवर्द्धमानशिष्य श्रीत्रिविक्रमकृते पंजिकोद्योतेऽनुपङ्गपादः ॥ छ ॥ छ ॥ संवत् १२२१ ज्येष्ठ वदि ३ सुके लिखिता ।

- ६ ८५. कर्मप्रकृति [संग्रहणीटीका] असं० १२२२ अ [जेसलमेर, शृहद् भाण्डागार] संवत् १२२२ वर्षे ......।
- ६८६. चंद्रप्रभचरित्र [हरिभद्रसूरिकृत] अ सं० १२२३ अ [पाटण, सं० पा० भंडार] ग्रंथाग्रं०। ८०३२। छ।। संवत् १२२३ कार्तिक विद ८ बुधे श्रीचंद्रप्रमस्वामिचरितं भोजदेवेन समर्थितं ॥
- ६८७. द्र्शनशुद्धिप्रकरण विवरण [देवभद्राचार्यकृत] असं० १२२४ अ [पाटण, सं० पा० भंडार] सं० १२२४ वर्षे · · · · शुद्द २ गुरौ ।
- ६८८. स्याद्वाद्रत्ताकरावतारिका असं०१२२५ आविसलमेर, बृहद् भाण्डागार] संवत् १२२५ वर्षे कार्तिक सुद्धि ७ बुधे अद्येह वटपद्रके पंडित प्रमाकरगणिनात्मार्थे रत्नाकराव-तारिकापुस्तकं लिखापितमिति ।
- ६८९. ज्ञाताधर्मकथादिषडङ्गविवरण असं० १२२५ आविसलमेर, बृहद् भाण्डागार]
  संवत् १२२५ वर्षे पौषसुदि ५ शनौ अद्येह श्रीमदणहिलपाटके समस्तराजावलीविराजित महाराजाधिराज परमेश्वर भट्टारक उमापतिवरलब्धप्रसाद प्रौढप्रताप निजञ्जजविक्रमरणांगणविनिर्जित
  शाकंमरीभूपाल श्रीमत्कुमारपालदेव कल्याणविजयराज्ये तत्पादपद्मोपजीविनि महामात्य श्रीकुमरसीहे श्रीश्रीकरणादिके समस्तमुद्राव्यापारान् परिपंथयति सति ................................।
- 20 ६९१. महापुरिसचरिय [ शीलाचार्यकृत ] अ सं० १२२७ अ [ जेसलमेर, गृहद् भाण्डागार ] संवत् १२२७ वर्षे मार्गसिर सुदि ११ शनौ अद्येह श्रीमदणहिलपाटके समस्तराजावलीसमलंकृत महाराजाधिराज श्रीमत्कुमारपालदेव कल्याणविजयराज्ये तत्प्रासाद महं० वाध्येन श्रीश्रीकरणादौ समस्तसुद्राज्यापारान् परिपन्थयति विषयदंडाज्य (ज्य १) पथके पालाउद्रशामे वास्तव्य ले० आणंदेन महापुरि(रु)ष चरितपुस्तकं समर्थयति ।
- 25 § ९२. उपदेशमालावित्ररण क्ष सं० १२२७ क्ष [पाटण, खेतरवसही पाटक] संवत् १२२७ अश्विन विद ५ गुरौ लिखितं पासणागेन । उपदेशमालाविवरणं समाप्तं । सा० धणचंद्र सुत सा० वर्धमान सुत सा० लोहादेव तत्पुत्र कुलधर साहारण हेमचंद्र आत्रि (°तृ) आसधर पुत्र रत्नसीह पासदेव कुमरसीह उभयोः सत्कं सिद्धव्याख्याबृहद्वृत्तिपुस्तकं ॥
- § ९३. योगशास्त्र-वीतरागस्तोत्र प्रन्थयुगल अ सं० १२२८ अ [पाटण, संघवीपाडा भंडार]
  संवत् १२२८ वर्षे श्रावण शुदि १ सोमे ॥ अद्येह श्रीमदणहिलपाटके समलराजावली
  समलंकृत महाराजाधिराज परमार्हत श्रीकुमारपालदेव कल्याणविजयराज्ये तत्पादपद्योपजीविनि

|               | सामंत मंत्रिणि बलापद्रपथकं परिपंथयतीत्येवं काले प्रवर्तमाने श्रीप्राग्वाटवंसी द्वव ठ० करु-<br>कराज तत्सुत ठ० सोलाक तत्पत्नी राजुका ताम्यां पुत्रेण जगत्सिहनाम्ना संताणुःःः<br>*× × × × द्रमायातेन पं० थूल मद्रयोग्यपुत्तिकाःःः। |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § <b>९</b> ४. | श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रवृत्ति [पार्श्वगणिकृत ] असं०१२२८ अ [पाटण, सं० पा० भंडार]                                                                                                                                                   |
|               | संवत् १२२८ अश्विनि शुदि १५ बुधे श्रीमदणहिलपाटकाधिष्ठितेन *लेखक सुमतिना लिखितेयं 5                                                                                                                                               |
|               | पुस्तिका ।                                                                                                                                                                                                                      |
| § 9y.         | उत्तराध्ययनसूत्रवृत्ति 😻 सं० १२२८ 🕸 [पाटण, संघसत्कभाण्डागार]                                                                                                                                                                    |
|               | संवत् १२२८ वर्षे मार्गसिर सुदि ३ भौमे ।                                                                                                                                                                                         |
| § ९६.         | हैम-उणादिसूत्र-वृत्ति 😻 सं० १२३१ 🕸 [पारण, संघवीपाडा भं०]                                                                                                                                                                        |
|               | संवत् १२३१ वर्षे मार्ग सुदि ८ रवौ ले॰ मुंजालेन उणादिवृत्ति-पुस्तिका लिखितेति ॥ छ ॥ 10                                                                                                                                           |
| § 9.9.        | भगवतीसूत्र [मूलपाठ] 🕸 सं० १२३१ 🕸 [जेसलमेर, शहद् भाण्डागार]                                                                                                                                                                      |
|               | संवत् १२३१ वर्षे वैशाख वदि एकादृश्यां गुरी अपराह्ने लेखक वणचंद्रेण लेखितेति ।                                                                                                                                                   |
| § 9c.         | धर्मोत्तरिष्पनक [मळ्ळवादी-आचार्यकृत] ♦ सं१२३१ ♦ [पाटण, संघसत्कमं०]                                                                                                                                                              |
|               | इति धर्मोत्तरिय्यनके श्रीमञ्जवाद्याचार्यकृते तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ मंगलं महाश्रीः ॥                                                                                                                                        |
|               | संवत् १२३१ वर्षे भाद्रपदशुदि १२ रवी अधेह जंत्राविलग्रामवासव्य व्य० दाहडसुत 15                                                                                                                                                   |
|               | व्य० चाहडेन धर्मार्थ धर्मोत्तरिटपणकं लिखापितं ॥ जंत्रावलिग्रामवास्तव्य पं० प्रभादित्यसुत                                                                                                                                        |
|               | पं० जोगेश्वरेण पुस्तकं लिखितमिति ॥                                                                                                                                                                                              |
|               | यादृशं पुस्तके दृष्टं तादृशं लिखितं मया।                                                                                                                                                                                        |
|               | यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न दीयते ।। मंगलं महाश्रीः ।।                                                                                                                                                                        |
|               | हितं न वाच्यं अहितं न वाच्यं हिताहितं नैव च भाषणीयम्।                                                                                                                                                                           |
| 0.00          | कुडको नाम कपालिभक्षुहिंतोपदेशेन बिलं प्रविष्टः ॥                                                                                                                                                                                |
| 3 99.         | उत्तराध्ययनसूत्र-मूलपाठ 😻 सं० १२३२ 🕸 [पाटण, संघवीपाडा मं०]                                                                                                                                                                      |
|               | संवत् १२३२ फाल्गुनि शुद्धि ५ सोमे ।                                                                                                                                                                                             |
| 8 800         | . शतकचूर्णि                                                                                                                                                                                                                     |
|               | शतकचूर्णी समाप्ता । संवत् १२३२ वर्षे चैत्र वदि ३ सोमे ।                                                                                                                                                                         |
| 8 808         | . उत्तराध्ययनसूत्र-मूलपाठ 😻 सं० १२३६ 🕸 [संभात, शान्तिनाथ भांडागार]                                                                                                                                                              |
|               | मंडिल समावासिय लेखक सोहिय नामेण।                                                                                                                                                                                                |
|               | सुहिसअणिक वस्त्रम ठकुर वेसट पुत्रेण ॥ १ ॥                                                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>\*</sup> पत्रस्य त्रुटितलात् पंक्तिरपूर्णा । † अत्र मूलभूतानि पुरातनान्यक्षराणि प्रमृत्य तदुपरि नवीनैरक्षरैरेषा पंक्तिलिखिता हत्यते ।

## संवत् वार छत्तीसए माघमास सुकिलपक्खंमि । तीयाए सुकवाराए फुड लिहिया पुत्थिया एसा ॥ २ ॥

- ६ १०२, उपदेशमालादि-प्रकरण-पुस्तिका अ सं० १२३७ अ [पाटण, संघवीपाडा भं०] संवत् १२३७ माघ वदि ९ सोमे ॥ पं० महादेवेन प्रकरणपुस्तिका लिखितेति ॥ छ ॥ ग्रं० १०१२ ॥
- § १०३. महावीरचरिय [गुणचंद्रकृत ] अ सं० १२४२ अ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] संवत् १२४२ कार्तिक सुदि १३ गुरौ ।
- § १०४. न्यायकन्द्ली [ श्रीधररचिता ] 😻 सं० १२४२ 🕸 [पाटण, संघवीपाडा मं० ]
  - (१) न्यायकन्दली समाप्ता । सं० १२४२ फाल्गुन ग्रुदि १ शुक्रे । ग्रं० ६००० ।
- 10 (२)-०पदार्थप्रवेशकारूया कृतिराचार्यपादानां ।। ग्रंथाग्रं ७७७ ।। छ ।। संवत् १२४२ फाल्गुनवदि ६ गुरौ । पं० परमचंद्रगणीना [मा] देशमासाद्य पं० महादेवेन न्यायकंदलीवृत्तिसूत्रं समाप्तमिति ।। छ ।।
  - § १०५. प्रत्याख्यानविवरण अ सं० १२४४ अ [संभात, शान्तिनाथ भाण्डागार] संवत् १२४४ वर्षे ज्येष्ठ वदि ५ रवौ प्रत्याख्यानविवरणं लिखितमिति ॥ ठ० लक्ष्मीघरेणेति ॥
- 15 ६ १०६. नेमिचरित [ भवभावनावृत्त्यन्तर्गत ] असं० १२४५ अ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार]
  -इति नवभवप्रतिबद्धं श्रीनेमिजिनचरिताख्यानं समाप्तं । संवत् १२४५ वर्षे चैत्र सुदि १४
  स्वी चरितमिदं लिखितं\*।

अस्मिन् पुस्तके जिनदत्ताख्यानमपि लिखितमस्ति । तत्प्रान्तभागस्यपुष्पिकालेखोऽधस्तने कमाहे द्रष्टव्यः ॥

<sup>†</sup> नेमिचरितान्तमागस्थः पुष्पिकाळेख उपरितने कमाहे द्रष्टन्यः ।

- \$ १०९. द्रावैकालिकसूत्र [लघु]टीका सं० १२४८ [पाटण, संघसत्क मां०] संवत् १२४८ वर्षे आवण सुदि ९ सोमे । अधेह आञ्चापद्ययां दंड० श्रीअमगड प्रतिपत्ती लघु दश्वैकालिकटीका लिखिता ।।
- \$ ११०. समरादित्यचरित्र [प्राकृत ] सं० १२५० [जेसलमेर, बहद् माण्डागार]
  सं० १२५० वर्षे लिखितं। ग्रं० १००००।
- \$ १११. योगशास्त्रवृत्ति 

  सिं० १२५१ क [कंमात, शांतिनाय मंदार]
  सिंत श्रीविक्रमनृपतेः संवत् १२५१ वर्षे कार्तिक सुदि १२ शुक्रे रेनतीनक्षत्रे सिद्ध्योगे
  महाराजश्रीभीमदेनविजयराज्ये अवनिनिताप्रशस्तकस्त्रीकातिलकायमानलाटदेशालंकारिणि
  सकलजनमनोहारिणि विविधधार्मिकविराजमानदर्ज्ञेषतीस्थाने श्रीमालनंशीय श्रे० सामानंदनेन जगदानंदनेन निर्मलतमसम्यक्त्वधरेण श्रे० देवधरेण सकलधर्मकर्माविहतेन ठ० आभव 10
  नरसिंहादि सुतसिंदतेन निजपुत्र जगदेन श्रेयोनिमित्तं श्रीवटपद्रकपुरप्रसिद्धप्रबुद्ध पं० केशावसुत
  पं०वोसरिहस्तेनाशेषविशेषद्वाननतश्रमत्कारीदमप्रतिमप्रतापश्रीजिनशासनप्रमावकश्रीकुमारपालभूपालविधापितस्य श्रीहमचंद्रसरिरचितस्य श्रीयोगशास्त्रस्य इतिपुत्तकं लेखितमिति ।। मंगलं
  महाश्रीः । श्रुमं मनतु लेखक-पाठक-वाचकानामिति ।। छ ।।
- \$ ११२. योगशास्त्रविवरण [प्रथमप्रकाशमात्र] ⊕ सं० १२५५ ⊕ [पाटण, संघर्षपादा मं०] 15 संबत् १२५५ वर्षे मार्ग श्चिदि १ रषौ अद्येह श्रीपत्तने श्रीदेवाचार्यवसत्यां श्रीघनेश्वरद्धरीणां हेतोर्द्वादशसहस्र योगशास्त्रवृत्तिः परमश्रावक ठकुर वर्द्वमानेन सुदर्शनग्रामवास्त्रव्य पारि० वीशलपार्श्वात् लिखापिता ॥ छ ॥ प्रथम प्रकाशकृति ग्रंथ १८०० अष्टादशशतानि ग्रंथसंख्या ॥ श्चित्रमस्त ॥
- § ११३. नागानन्दनाटक [श्रीहर्षकिवकृत ] ⊕ सं० १२५८ ⊕ [पाटण, संघसत्क भंडार] 20 समाप्तं चेदं नागानन्दं नाम नाटकं। संवत् १२५८ वर्षे ॥ श्रीमदणहिलपाटके ॥ सुनिचंद्रेण लोकानंद्योग्या प्रस्तिका लिखिता ॥ श्रुमं भवतु ॥ मंगलं महाश्रीः ॥
- § ११५. षडशीतिप्रकरणवृत्ति [ मलयगिरिकृता ] ® सं० १२५८ ® [ पाटण, संघवीपाश भं० ] 25 संवत् १२५८ वर्षे पौष वदि ५ रवावद्येह श्रीमदणहिलपाटके [ समस्त राजा- ] वलीविराजित महाराजाधिराज श्रीमीमदेवराज्ये षडशीतकवृत्तिः । मलयचंद्र (१) विरचिता ॥ ग्रंथाग्रं २००० ॥ छ ॥
- § ११६. पंचांगीसूत्रं क्ष सं० १२५८ क्ष [पाटण, खेतरवसहीपाटक भं०] संवत् १२५८ वर्षे माघ श्रुदि १५ बुधे पचांगीसूत्रं म० श्रीकल्याणरत्नसूरियोग्यं। 80 १५ व० ६०

§ ११८. उपमितिभवप्रपंचा कथा ® सं० १२६१ ® [पाटण, तपागच्छ भाण्डानार]

मंबत् १२६१ ज्येष्ठ श्रुदि ४ सोमे ले० सोइडेन समाप्तेति । [पद्माल्लेख:-] खिंत श्रीविक्रमतः संवत् १२७४ वर्षे नागसारिकायां श्रीमालवंशालंकारेण वर-युवतितारसारहा[रेण] श्रे० छाइ-यशोदेवीनंदनेन निखिलविवेकिजनानंदनेन जिनवचनाति-श्रावकेण श्रे० आंब्सुश्रावकेण पत्नी लक्ष्मी सुत आशापाल सिहतेन झानार्थिसाधुहितेन एवा उपमितिभवप्रपंचा चरमचतुर्थलंडपुरितका गृहीतेति ॥ छ ॥ श्रुमं भवतु श्रीसंघस्य ॥ छ ॥

§ १२०. गौडवहनाम महाकाव्य अ सं० १२६४ अ [पाटण, संघवीपाडा मं०]
-इति गौडवहनाम महाकाव्यं समाप्तमिति ॥ राज वीसलेन आत्मार्थे लिखितमिति ॥ छ ॥
संवत् १२६४ कार्तिक शुदि पंचम्यां शुक्रदिने मूल नक्षत्रे धनस्थे चन्द्रे लिखितमिति ॥

६१२१. सिद्धहैम अवचूर्णिका ⊕ सं० १२६४ ⊕ [कंमात, शान्तिनाधमन्दिर]
 थ्या संवत् १२६४ वर्षे श्रावण शुद्धि ३ रवी श्रीजयानंदस्रिशिष्येण अमरचंद्रेण आत्मयोग्या अव-चूर्णिकायाः प्रथमपुर्तिका लिखिता। शुमं भवत लेखक-पाठकयोः ।। छ ।।

[ जैनसाहित्य-प्रदर्शन, प्र० सं० ए० ४८ ]

§ १२२. लीलावतीकथा [ भूषणभट्टतनयकृता, प्राकृत ] ● सं० १२६५ ● [ जेसलमेर, बहद् भाण्डागार ]
25 संवत् १२६५ वर्षे पोषसुदि द्वादश्यां शनौ लीलावती नाम कथा।

§ १२३. दशवैकालिकसूत्र ७ सं० १२६५ ७ [अमदाबाद, ऊजमबाई धर्मशाला हानमंडार] संवत् १२६५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ रवौ ॥ मंगलं महाश्रीः ॥ द्विगुणवप्रवास्तव्य श्रीमालवंशीय आशाश्रात् व्यव० चेला पौत्रेण व्य० बजला आतृ धांधापुत्रेण देवकुमारेण निजमातुर्धनदेवीना- मिकायाः श्रेयोनिमित्तं लेखियत्वा दश्चवैकालिकपुत्तिका निजमगिन्ये जगसुंदरिगणिन्ये पठनार्थं प्रदत्तेति ॥

[ जैनसाहित्य प्रदर्शन, प्रशस्ति सं० पू० ६]

- ५ १२४. व्याकरणचतुष्कावचूरि 

  सं० १२७१ 

  [ जेसलमेर, पृष्ट् भाण्डागार ]

  व्याकरणचतुष्कावचूर्णिकायां पष्टः पादः । प्रथमपुत्तिका प्रमाणीकृता ।

  संवत् १२७१ कार्तिकञ्चदि पष्टयां ग्रुके श्रीनरचंद्रस्रीणामादेशेन पं० गुणवस्त्रमेन समर्थितेयं
  पुत्तिका । ग्रं० २८१८ ।
- \$ १२६. संग्रहणीसूत्र [ श्रीचंद्रसूरिकृत ] अ सं० [१२]७१ अ [पाटण, संघवीपाडा भंडार ] सं० [१२१] ७१ द्वि० आ० शु० ३ गुरी ठ० राजडेन लिखितं।
- \$ १२७. बृहत्संग्रहणी-आदिप्रकरणपुस्तिका ⊕ सं० १२७२ ⊕ [पाटण, संघवीपाडा मं०] संवत् १२७२ वर्षे चैत्रवदि ८ शनौ पुर्त्तिकेयं लिखितेति । श्रीनाणकीय गच्छे हरीरोहवाल्य 10 गोसा मग्री पवहणि श्रीजयदेवोपाध्यायपठनार्थं प्रकरणपुर्त्तिका दत्ता ।
- § १२९. न्यायबिन्दु-लघुधर्मोत्तरटीका ⊕ सं० १२७४ ⊕ [पाटण, संघवीपाडा मं०] लघुधर्मोत्तरटीका समाप्ता। ग्रुमं भवतु। भ्रवनकीर्तिना धर्मोत्तरटीका लिखिता। 15
- § १३०. योगशास्त्रविवरण अ सं० १२७४ अ [पाटण, संघवीपादा भं०] संवत् १२७४ वर्षे मार्ग वदि ८ गुरावद्येह श्रीप्रल्हादनपुरे । मंगलं महाश्रीः । ग्रुमं मवतु लेखकपाठकयोः । शिवमस्तु ।
- ५१३२. क्षेत्रसमासटीका [सिद्धाचार्यकृत] अ सं० १२७४ अ [पाटण, संघवीपाडा मं०] 25 संवत् १२७४ ज्येष्ठ वदि ७ गुरी पुत्तिका लिखिता।
- ु १२३. कर्मविपाकटीका ७ सं० १२७५ ७ [पाटण, संबवीपादा मं०] कर्मविपाकटीका समाप्ता ॥ संवत् १२७५ वर्षे श्रावण सुदि १५ भौमे । मंगलं महाश्रीः ।

- ६ १३४. बृहत्संग्रहणीसूत्रादिप्रकरणपुस्तिका सं० १२७८ [पाटण, क्षेतरवसदी पाटक]
  [प्रद्युम्रद्वरिकृत गुरुगुणकुरुक प्रान्ते—] संवत् [१२] ७८ वर्षे माघवदि ४ मौमे।
- § १३५. उपदेशमालादिप्रकरणपुस्तिका ७ सं० १२७९ ७ [पाटण, संघवीपाडा भंडार] समाप्तेयं प्रकरणपुस्तिका । सर्वसंख्या ग्रं० ३२४० अ० १९ ॥
- मंवत् १२७९ वर्षे चैत्र वदि ३ रवी अद्येह श्री चंद्रावत्यां श्रीसोमिसहदेवविजयराज्ये पुरितकेयं समर्थिता लिपिता । मलयचंद्रेण । पत्र संख्या लिखितपत्र १९५ ।। छ ।।
- § १३७. निघण्दुरोष [हेमचन्द्राचार्यकृत ] ® सं० १२८० ® [पाटण, संघसत्क भां०]
  10 संवत् १२८० वर्षे कार्त्तिकवदि [...] गुरौ निषंदुशेषपुस्तिका लिखितेति ॥ ॥ शुभं मवतु ॥
  लेखकपाठकयोः ॥

## [ पश्चादन्याक्षरैकिंखिता पंक्तिः- ]

संवत् १३४३ वैशाख द्धदि ६ सो० चांचलसुत मां० मीम मां० श्रीबाहड सुत मां० जगस्सिह मां० खेतसिंहशावकैः श्रीचित्रकृटवास्तव्येर्मृल्येनेयं पुस्तिका गृहीता ॥

- 15 ६ १३८. कादंबरीशेष (उत्तरभाग) असं० १२८२ अ [पाडण, खेतरवसही पाडक] इति वाणकविविरिचितायां कादंबरीकथायां तत्मूनुविरिचतः शेषः परिसमाप्तः। संवत् १२८२ वर्षे कार्तिक श्रुदि २ भौम दिने कादम्बरीपुनःसन्धानपुर्लिद्रखंडं समाप्तं।
  - § १३९. काव्यादर्श [काव्यप्रकाशसंकेतात्मक, सोमेश्वरकृत ] ® सं० १२८३ ® [जेसलमेर, बहद् मां०]
- 20 संवत् १२८३ वर्षे आषाढ वदि १२ शनौ लिखितमिति ।
  - § १४०. पंचाशकादिप्रकरणसंग्रह असं० १२८४ अहिं [पाटण, संघवीपाडा अंडार] वोच्छेयगंडिया समत्ता ॥ संवत् १२८४ वर्षे माघ वदि ५ शके समर्थिता लिखिता प्रबचंद्रेण ।
  - ५१४१. जीतकरूपचूर्णि-व्याख्या असं०१२८४ अ [पाटण, तपागच्छ भाण्डागार]
    \*संवत् १२८४ वर्षे फागुण शुदि ७ सोमे । मंगलं महाश्रीः । शुभं लेखक-पाठकयोः ।
- 25 ६ १४२. दश्वेकालिकादिसूत्रपुस्तिका । सं० १२८४ । संभात, शान्तिनाथ भंडार ] संवत् १२८४ वर्षे फाल्गुनामावस्यां सोमे अद्येह श्रीमदाघाटढुर्गे समस्तराजावलीसमलंकुत-महाराजाधिराज श्रीजैत्रसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये विश्वयुक्तमहामात्य श्रीजगित्सहे समस्तासुद्रा-ज्यापारान् परिपंथयतीत्येवं काले प्रवर्त्तमाने सा० उद्धरमूजुना समस्तसिद्धांतोद्धारैकधुरंघरेण

<sup>\*</sup> पुस्तकमिदं महामात्यवस्तुपाललेखितहानकोषसत्कं हायते । अप्रेतनपत्रस्योपरि वस्तुपालस्तुतिकपाणि ३-४ पद्यानि क्रिक्सितानि लभ्यन्ते । द्रष्टव्यं, पाटण जैनप्रन्थस्चि, मा० १, पृ० ४०० ।

- विश्वद्धसिद्धांतश्रवणसमुद्भतप्रभूतश्रद्धातिरेकेण परमाईत सा॰ हेमचंद्रेण दश्चवैकालिक-पाक्षिक-सूत्र-ओघनिर्युक्तिस्त्रपुरितका लेखिता। लिखिता च ठ० साहडसुतश्रवणोपासक ठ० महिलण-सुतखेमसिंहेन।। छ।। शिवमस्तु संघस्य।।
- \$ १४२. योगशास्त्र [चतुर्थप्रकाशपर्यत] असं०१२८५ अ [काणी, श्रीविजयदानस्रि कानमंदार] संवत् १२८५ वर्षे ज्येष्ठ शुदि ८ गुरौ श्रीदेवपत्तने साढलयोग्या स्वाध्यायपुस्तिका लिसिता 5 ॥ छ ॥ मंगलं महाश्रीः ॥ छ ॥
- § १४४. हम्मीरमद्मर्दन [नाटक] असं० १२८६ अ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] (१) हम्मीरमदमर्दन, (२) वस्तुपालप्रशस्ति, (३) वस्तुपालस्तुति । संवत् १२८६ · · · · · ।
- § १४५. गोडवधमहाकाठय [वाक्पितराजकृत] असं० १२८६ अ[पाटण, संघवीपाडा भंडार] 10 संवत् १२८६ वर्षे ......रवौ गोडवधनाम महाकाव्यं समाप्तमिति। कहावीढं सम्मत्तं ॥ छ ॥ गाथातः ११६८ श्लोकतः १४९० । मंगलं भवतु सर्वजगतः । तथा च लेखकपाठकाम्यां ॥
- § १४६. प्रकरणपुस्तिका 

  # सं० [१२] ८६ 

  [पाटण, संघवीपा० भं०]

  (पृ० ४७) श्रीश्रीमालीय दिधस्यलीवास्तव्येन विश्वलेन श्रीपबदेवद्धरीणां कृते लिखापिता ।।

  (पृ० २२७) संवत् ८६ वर्षे चेत्र शुदि ९ सोमे अद्येह श्रीमदनिहलः अमेतनपत्रस्य 15

  नष्टत्वात् अपूर्णोऽयं पृष्पिकालेखः ।)

  (अन्याक्षरैः पश्चाल्लेखः –) संवत् १३०९ वर्षे चेत्रसुदि ग्रिग्री प्रव्हादनपुरे चतुर्विधसंघसमधं

  श्रीपबप्रभदेवद्धरिभिः पठनाय नलिनप्रभायाः प्रदत्तेति ।।
- § १४८. धर्मशर्माभ्युद्यकाव्य [हरिश्चन्द्रकृत] असं०१२८७ अ [पाटण, संवर्षापाडा भं०] संवत् १२८७ वर्षे हरिचन्द्रकविविरचितधर्माग्रम्मीभ्युद्यकाव्यपुर्त्तिका श्रीरताकरसूरि-आदे- श्रेन कीर्तिचन्द्रगणिना लिखितमिति भद्रं।
- § १४९. लिंगानुशासन [वामनाचार्यकृत] असं० १२८७ अहि संभात शान्तिनाथ भंडार] 25 संवत् १२८७ वर्षे वैशालसुदि ः गुरावधेह वीजापुरीयश्रावकपोषधश्वालायां पूज्यश्रीदेवंद्र-सूरि विजयचंद्रसूरि उपाध्याय श्रीदेवभद्रगणिसहुरूणां धर्मोपदेशतः सा० रक्षपाल सा० लाह्ड श्रे० वील्हण ठ० आसपाल परस्त्रपुत्तिका लिखापिता ॥
- § १५०. कर्मस्तवटीका [गोर्विदगणिकृता] सं० १२८८ [पाटण, संघवीपादा भंडार]
  (१) संवत् १२८८ वर्षे पोष सुदि…गुरी पुनर्वसु नक्षत्रे।

लिखिता शीलचन्द्रेण टीका कर्मस्तवस्य [वै]। गणिन्या जिनसुन्दर्या हेतवे विश्वदाक्षरैः॥

('२) कर्मविपाकवृत्तिप्रान्ते— संवत् १२८८ वर्षे [१] रवी सुकर्मा च योगे।

- § १५३. ऋषभदेवचरित्र [वर्द्धमानाचार्यविरचित] असं० १२८९ अ [पाटण, संघसत्क भां०]
  संवत् १२८९ वर्षे माघवदि ६ मौमेऽघेह श्रीप्रल्हादनपुरे समस्तराजावलीसमलंकृतमहाराजाधिराजश्रीसोमसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये श्रीऋषभदेवचरित्रं पंडि० धनचंद्रेण लिखितमिति ॥
  मंगलं महाश्रीरिति मद्रम् ॥
- \$ १५४. पिण्डिनिर्युक्तिवृत्ति [ मलयगिरिकृता ] अ सं०१२८९ अ [ जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार ] संवत् १२८९ वर्षे फाल्गुन श्रुदि ४ सोमे स्तंमतीर्थनगरनिवासी श्रीश्रीमालवंशोद्मवेन ठ० साढासुतेन ठ० कुमरसिंहेन मलयगिरिनिर्मिता सूत्रमिश्रिता पिंडिनिर्युक्तिवृत्तिर्लेखयांचके ।
  - § १५५. द्शवेकालिकसूत्र ॐ सं० १२८९ ॐ [जेसलमेर, वृहद् भाण्डागार] संवत् १२८९ वर्षे · · · · · [सर्वमुपरितनलेखानुसारि; तदन्ते – ] दशवैकालिकश्चतस्कंघवृत्ति १, निर्युक्ति २, सत्र ३ पुस्तकं लेखगांचके ।
- § १५६. ओघनिर्युक्तिवृत्ति [द्रोणाचार्यकृता] अ सं० १२८९ अ [ जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार ]
  25 [ संवतादि सर्वमुपरितनलेखानुसारि । तत्पश्चात्, अन्यहस्ताक्षरैः—]
  श्रीसो .........पुत्र सं० पूर्णसिंह आतृ सा०.....साल्हणाम्यां मूल्येन गृहीत्वा सुगुरु
  श्रीतरुणप्रमस्रिपादपबेम्यः प्रादायि ।

- § १५८. संग्रहणीटीका [मलयगिरिसूरिकृता] असं० १२९० अ [पाटण, संघवीपाडा भंडार] इति श्रीमलयगिरिविरचिता संग्रहणीटीका समाप्ता । संवत् १२९० वर्षे माघ वदि १ रवी पुस्तकमिदं लिखितं।
- \$ १६०. नीतिवाक्यामृत [सोमदेवसूरिकृत] असं० १२९० अ[पाटण, संघवीपाडा मंडार]
  संवत् १२९० वर्षे प्रथम श्रावण वदि १० शनावद्येह श्रीमदेवपत्तने गंड श्रीत्रिनेत्रप्रमृतिपंचकुलप्रतिपत्ती महं सीहाकेन नीतिवाक्यामृतसत्कपुत्तिका लिखापिता ॥ मंगलं महाश्रीः ॥
  शुमं भवतु लेखक-पाठकयोः ॥
- § १६२. उपदेशमालाविवरण ॐ सं० १२९१ ॐ [कंभात, शान्तिनाथ भंडार]
  ठक्कुर जैत्रसिंहस्य · · · · पूज्य · · सिंहेन निपुणेनार्पिता । संवत् १२९१ वर्षे अषाढ शुदि १३
  शनो उपदेशमालायाः पुस्तकं लिखितमिति । 18
- \$ १६३. खंडन-खंडखाद्य [श्रीहर्षकृत] असं० १२९१ अध्यान्य [श्रीहर्षकृत] असंवत् १२९१ वर्षे श्रावण वदि ७ वृधे पुरितका लिखितेति ।
- ई १६५. प्रकरणपुस्तिका ॐ सं० १२९२ ॐ [पाटण, संघवीपाडामं०] संवत् १२९२ वर्षे चैत्र श्रुदि ५ गुरौ स्तंभतीर्थनगरनिवासिना श्रीश्रीमालवंशोद्भवेन ठ० साढासुतेन ठ० कुमरसीहेन इयं प्रकरणपुस्तिका लेखयांचके ॥ छ ॥ छ ॥ मंगलं महाश्रीः ॥ श्रुमं भवतु ॥
- § १६६. नंदीसूत्रटीका [मलयगिरिकृता] सं०१२९२ [संभात, शान्तिनाथ भंडार] 25 सं० १२९२ वर्षे वैशास श्रुदि १३ अद्येह वीजापुरे श्रावकपीषध्यालायां श्रीदेवभद्रगणि पं० मलयकीर्ति पं० अजितप्रभगणिप्रमृतीनां व्याख्यानतः संसारासारतां विचित्य सर्वज्ञोक्तशास्त्रं प्रमाणमिति मनसि झात्वा सा० घणपालसुत सा० रत्नपाल ठ० गजसुत ठ० विजयपाल श्रे० देव्हासुत श्रे० वीव्हण गई० जिणदेव मई० वीकलसुत ठ० आसपाल श्रे० सोव्हा ठ० सहजा-

सुत ठ० अरसीह सा० राह्डसुत सा० लाह्ड प्रभृतिसमत्तश्रावकैमोंक्षफलप्रार्थकैः समत्तचतुर्विघ-संघस्य पठनार्थं वाचनार्थं च समर्पणाय लिखापितं ॥ छ ॥ छ ॥

- 5६ १६८. उपदेशमालाटीका [रत्नप्रभकृता] अ सं० १२९३ अ [पाटण, संघवीपाडा भंडार] प्रंथाग्रं० १११५० तथा सत्रसमं ग्रंथाग्रं० ११७६४। सं० १२९३ वर्षे पौष सुदि ५ गुरी अद्येह चंद्रावत्यां लिखितं पं० मलयचंद्रेण ।। शुमं भवतु ।।
- - § १७०. हैमठ्याकरणपुस्तिका अ सं० १२९३ अ [खंमात, शान्तिनाथ मंदिर] संवत् १२९३ वर्षे अश्विन सुदि १५ सोमे स्तंभतीर्थे श्रीनरेश्वरसूरियोग्या हैमञ्याकरणपुस्तिका लिखापिता ।।
- \$ १७१. महावीरचरित्र [त्रिषष्टीय] ॐ सं० १२९४ ॐ [पाटण, संघवीपाडा भंडार]
  गं १२९४ वर्षे चैत्र वदि ६ सोमे लिखितमिदं श्रीमहावीरचरितपुर्त्तकं। लेख० महिलणेनेति
  मद्रं। मंगलं महाश्रीः।
- - § १७३. गणधरसार्छशतकवृत्ति असं० १२९५ आविष्ठां विद्यालक व

विदुषा जल्हणेनेदं जिनपादाम्बुजालिना । प्रस्पष्टं लिखितं शास्त्रं वंद्यं कर्मक्षयप्रदं ॥

शास्त्रोद्धारोपक्रमेण अद्य सा० सल्हाकेन भ्रातृदेदासहितेन कर्मस्तव-कर्मविपाक-पुस्तिका लेखिता। पं० धरणीधरशालायां पं० चाहडेन [लिखितं ?]।

- \$ १७५. प्रवचनसारोद्धार (मूलपाट) ® सं० १२९५ ® [पाटण, संघवीपाडा भंडार] संवत् १२९५ वर्षे भाद्रपद शुद्ध ५ पंचम्यां सोमे समर्थिता ॥ छ ॥ आदर्शदोषात् मतिविश्रमाद्वा यिंकचिक्यूनं लिखितं मयात्र । ठ तत्सर्वमार्यैः परिशोधनीयं प्रायेण सुद्धांति हि ये लिखंति ॥
- \$ १७६. षड्विधावइयकविवरण [योगशास्त्रगत] अ सं० १२९५ अ [पाटण, संघवीण० भं०] संवत् १२९५ वर्षे भाद्रपद शुदि ११ रवी संभतीर्थे महामंडलेश्वर राणक श्रीविसलदेवविजय-राज्ये तिश्यक्तदंडाधिपति श्रीविजयसीहप्रतिपत्ती श्रीसंडरगच्छीय गणि आसचंद्र शिष्य पंडित गुणाकर सौवर्णिक पछीवाल ज्ञाती ठ० विजयसीह ठ० सलपणदेच्योस्तनुज सो० ठ० तेजः-10 पालेन लेखित्वा आत्मश्रेयसे पुस्तिका प्रदत्ता ॥ छ ॥ लिखिता ठ० रतनसीहेन । मंगलमस्तु । ग्रंथाप्र १३०० ।
- \$ १७७. त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र-तृतीयपर्व अ सं० १२९५ अ [ संभात, शांतिनाथ भं० ] मंगलं महाश्रीः ॥ छ ॥ छ ॥ १२९५ वर्षे आश्विनवदि २ रवीऽघेह श्रीवीजापुरपत्तने समस्तरा-जावलीपूर्वकं तपाकीय श्रीपोषधशालायां चरित्रगुणनिधानसमस्तिसद्धांतकलोन्मानेन पारगेन तपा- 15 देवभद्रगणि-मलयकीर्ति-पंडितकुलचंद्र-पंडि०देवकुमारम्रुनि-नेमिकुमारम्रुनिप्रभृति समस्तसाधून् तचरणकमलानुभक्त परमश्रावक साधु० रतनपाल समस्तिद्धांतपुस्तकानां पोषधशालाभार-निर्वाहक परमश्रावक श्रेष्टिवील्हण द्वितीयभारनिर्वाहक साधर्मिकानां वात्सल्यतत्त्वर परमश्रावक ठ० आमपाल तृतीयभारनिर्वाहक निग्तरं पुस्तकसिद्धांतनिर्विकल्पभक्त्या मारतत्त्वर परमश्रावक साधु० लाहडप्रभृति समस्तश्रावकैः त्रिपष्टिपुस्तकं समस्त साधु-श्रावकाणां पठनवाचनपुण्यश्रे-20 योथं लिखापितं ॥ छ ॥ छ ॥ लेखकपाठकानां शुभं भवतु ॥ छ ॥ मंगलं महाश्रीः ॥ श्रीवमस्तु ॥ आचंद्राकं अयं पुस्तकं नंदतु ॥ ॥ ।। ।। ।। छ ॥ छ ॥ छ ॥
- § १७८. पिंडविद्युद्धि ॐ सं० १२९६ ॐ [पाटण, संघवीपाडा भंडार] संवत् १२९६ वर्षे कार्तिकविद ६ सोमे पिंडविद्युद्धिपुस्तिका लिखिता ॥ द्युमं भवतु ॥
- § १७९. उपदेशकन्दलीवृत्ति [बालचन्द्रविरचित] अ सं० १२९६ अ [पाटण, संघसत्क भं०] 25

शिवमस्तु सर्वजगतः परिहतिनरता भवन्तु भूतगणाः । दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः !! संवत् १२९६ वर्षे फाल्गुणश्चदि ९ शुक्रे समस्तराजावलिपूर्वे महाराजाधिराज श्रीमीमदेव-कल्याणविजयराज्ये तिश्रयुक्त महामात्य दंड० श्रीताते श्रीश्रीकरणं परिपंथयतीत्येवं काले

§ १८०. पाक्षिकसूत्रचूर्णि-वृत्ति असं० १२९६ अ [संभात, शांतिनाथ भंडार] इति पाक्षिकप्रतिक्रमणचूर्णिवृत्ति । ग्रंथाप्र ३१०० एकत्रिंश शतानि । १६ के० प्र•

संवत् १२९६ वैशाख सुदि ३ गुरौ इहैव वीजापुरे श्रीनागपुरीयश्रावकैः पौषधश्वालाया सिद्धांतशास्त्रं पूज्यश्रीदेवेंद्रस्तरि-श्रीविजयचंद्रस्तरि-उपाध्यायश्रीदेवभद्रगणेव्यांख्यानतः संसारा-सारतां विचित्य सर्वज्ञोक्तशास्त्रं प्रमाणमिति मनसा विचिन्त्य श्रीनागपुरीय वरहृिखयासंताने सा० आसदेव सुत सा० नेमड सुत सा० राहड जयदेव सा० सहदेव तत्पुत्र सा० षेढा गोसल सा० राहडसुत जिणचंद्र धणेसर लाहड देवचंद्र प्रभृतीनां चतुर्विधसंधस्य पठनार्थं वाचनार्थं च आत्मश्रेयोर्थं च लिखापितं।।

- § १८१. संग्रहणीटीका [ मलयगिरिकृता ] ॐ सं० १२९६ ॐ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] संवत् १२९६ वर्षे आसोय सुदि ३ गुरौ अद्येह राजावलीसमलंकृत महाराजाधिराज श्रीमद्मीम-देवकल्याणविजयराज्ये प्रवर्तमाने महामंडलेश्वर राणक श्रीवीरमदेव राजधानौ विद्युत्पुरिस्थितेन श्री⋯⋯⋯।
- \$ १८३. हैमबृहद्वृत्ति (तद्धितप्रकरण) अ सं० १२९७ अ [पाटण, तपागच्छ भाण्डागार] संवत् १२९७ वर्षे कार्तिक वदि ११ रवौ तद्धितबृहद्वृत्तिपुत्तिका लिखितेति । शुभं भवतु गंगलं महाश्रीः ॥
- 20 ६ १८६. प्रशासरतिप्रकरणवृत्ति [ हरिभद्रकृता ] अ सं० १२९८ अ [पाटण, संघवीपा० भं०] सं० १२९८ कार्तिक शुदि १० बुधवारे प्रशासरतिपुत्तिका लिखितेति । मंगलं महाश्रीः।
- § १८८. आवइयकवृत्ति 

  ॐ सं० १२९८ ॐ [बंभात, शान्तिनाथ भंडार]
  सं० १२९८ फागुण सु ३ गुरौ अद्येह वीजापुरे पूज्यश्रीदेवन्द्रसूरि-श्रीविजयचन्द्रसूरिव्याख्यानतः संसारासारतां विचिन्त्य सर्वज्ञोक्तं शास्त्रं प्रमाणिमिति मनिस ज्ञात्वा सा० राहडसुत जिण्चंद-घणेसर-लाहड सा० सहदेव सुत सा० पेढा संघवी गोसल प्रभृति कुढुंबसमुदायेन चतुर्विधसंघस्य पठनार्थं वाचनार्थं च लिखापितिमिति ।

- ६ १८९. श्रावकप्रतिक्रमणटीका असंव १२९८ अस्वित्र । पाटण, संघवीपाडा मंडार ] संवत् १२९८ वर्षे चैत्र वदि ३ गुरौ पुस्तिका लिपिता । श्रुमं ।।
- § १९०. हैमञ्याकरणान्तर्गत-तन्द्रितप्रकरण अ सं० १२९८ अ [ खंभात, शांतिनाथ मंडार ] संवत् १२९८ वर्षे द्वितीयभाद्रपदवदि ७ गुरौ लिखितेयं ॥ शुमं भवतु ॥ वीजापुरे पोषधशालायां तद्वितप्रथमखंडं समस्तश्रावकैर्लिखापितं ॥
- § १९१. देशीनाममाला [हेमचन्द्रसूरिकृता] \* सं० १२९८ \* [पाटण, संघवीपाडा भंडार]
  - (१) सं० १२९८ वर्षे आश्विनशुदि १० रवौ अद्येह श्रीभृगुकच्छे महाराणक श्रीवीसलदे ...
  - (२) महं० श्रीतेजपालसुत महं० श्रील्णसीहप्रभृति पंचकुल प्रतिपत्तौ आचार्य श्रीजिणदेव ...
  - (३) मस्रिकृता देसीनाममाला लिखापिता लिखिता च कायस्थझातीय महं जयतसीह सु ...
- § १९२. श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रवृत्ति [श्रीचन्द्रसूरिकृता ] अ सं० १२९९ अ 10 [पाटण, संघवीपाडा भंडार]

सं० १२९९ भाद्रपद शुदि १५ बुधे ॥ छ ॥

- ई १९३. हेमट्याकरणान्तर्गत-कृद्बृहद्वृत्ति असं० १३०० अ [संभात, शान्तिनाथ भंडार] संवत् १३०० वर्षे वीजापुरपोषधशालायां समस्तश्रावकैः कृद्वृहद्वृत्तिपुस्तिका लिखापिता। सा० रत्नपाल श्रे० वील्हण० ठ० आसपाल सा० लाहडेन लिखापितं।। 15
- § १९४. शतपदिका 

  अ सं० १३०० अ

  [पाटण, संघसत्क भां०]

  सं० १३०० वर्षे ज्येष्ठ सुदि ३ रवौ लिखिता ।। ग्रंथाग्रं अंकतोऽपि ५२००। इति शतपदिका ।।
- ६ १९५. पंचांगीसूत्रवृत्ति ॐ सं० १३०१ ॐ [खंभात, शान्तिनाथ भंडार] संवत् १२०१ वर्षे फाल्गुण वदि १ शनौ अधेह वीजापुरे पंचांगी सत्रवृत्तिपुस्तकं ठ० अरसीहेण लिखितं ॥ उभय ११२८० ॥

संवत् १३०१ वर्षे फाल्गुण वदि १३ (१) शनौ इहैव प्रल्हादनपुरे श्रीनागपुरीयश्रावकेण पोष-घशालायां सिद्धांतशास्त्रं पूज्यश्रीदेवेंद्रस्तरि-श्रीविजयचंद्रस्तरि-उपाध्यायश्रीदेवभद्रगणेर्व्याख्या-नतः संसारासारतां विचित्य सर्वज्ञोक्तशास्त्रं प्रमाणमिति मनसा विचित्य श्रीनागपुरीय वरहुडिया-संताने सा० आसदेव सुत साहु नेमड सुत राहड जयदेव सा० सहदेव तत्पुत्र संघ० सा० षेढा संघ० सा० गोसल० राहड सुत सा० जिणचंद्र घरणेसर लाहड देवचंद्रप्रभृतीनां चतुर्विधसंघ-25 पठनार्थं वाचनार्थं आत्मश्रेयोर्थं पंचागीस्त्रवृत्तिपुस्तकं लिखापितमिति ॥ छ ॥ छ ॥

र्हे १९६. अनुयोगद्वारसूत्र (मूलपाठ) अ सं० १३०१ अ [संभात, शान्तिनाथ भंडार] सं० १३०१ वर्षे आषाढ शु० १० शुक्रे धवलककनगरनिवासिना प्राग्वाटवंशोद्भवेन व्य० पास-देवसुतेन गंधिकश्रेष्ठिधीणाकेन बृहद्भातासीद्वाश्रेयोऽथं सङ्गत्तिकमनुयोगद्वारस्त्रं लेखयांचक्रे ॥ छ ॥

**६१९७. अनुयोगद्वारसूत्रवृत्ति** [ हेमचन्द्रसूरिकृता ] ₩ सं० १३०१ ₩ [ खंभात, शान्तिनाथ भंडार ] संवत् १३०१ वर्षे आषाढ ग्रुदि १० ग्रुके अद्येह धवलककनगरनिवासिना प्राग्वाटवंशोद्भवेन व्य० पासदेवसुत गंधिक श्रे० धीणाकेन बृहद्भाता सीद्धाश्रेयोर्थं ससूत्रा मलधारिश्रीहेमचंद्रसूरि-विरचिता अनुयोगद्वारवृत्तिर्लेखयां चके ।। मंगलं महाश्रीः।। शुभं भवतु चतुर्विधश्रीश्रवणसंघस्य ।।छ।। 🛞 सं० १३०३ 🍪 [स्तंभतीर्थ, शान्तिनाथ भंडार] **§ १९८. आचारांगसूत्रवृत्ति** आचारनिर्युक्तिः समाप्ता । सर्वगाथा संख्या ३६७ आचारांगवृत्तिः १२३०० आचारस्त्रं २५००। निर्युक्तिः ४४७। संवत् १३०३ वर्षे मार्गवदि १२ गुरौ अद्येह श्रीमदणहिलपाटके महाराजाधिराज श्रीवीसलदेव-राज्ये महामात्य श्रीतेजःपालप्रतिपत्तौ श्रीआचारांगपुरतकं लिखितमिति कल्याणमस्तु श्रीजिन-10 शासनप्रवचनाय ॥ मंगलं महाश्रीः ॥ § १९९. योगशास्त्रादिप्रकरणपुस्तिका 😻 सं० १३०३ 🕸 [पाटण, संघवीपाडा भंडार] संवत १३०३ वर्षे भाद्रवा वदि १०। § २००. वीतरागस्तोत्र अ सं० १३०५ अ [पाटण, खेतरवसही पाटक] संवत् १३०५ वर्षे श्रावण सुदि [११] बुधे धनिष्ठानक्षत्रे शोभनयोगे समर्थिता । सा० रत्नसिं-15 हेन लेखितं स्तंभतीर्थपौषधग्रालायां ॥ § २०१. नेषधमहाकाठ्य [ श्रीहर्षकिवकृत ] अ सं० १३०५ अ [पाटण, संघवीपाडा भंडार] इति श्रशांकसंकीर्तनं नाम । संवत् १३०५ श्रा० शु० ३ शुक्रे ठ० मृंधेन नैषधमलेखि । § २०२. निर्भयभीमव्यायोग [ रामचन्द्रकविकृत ] ₩ सं० १३०६ ₩ 20 [ खंभात, शान्तिनाथ भंडार ] संवत् १३०६ वर्षे भाद्रवा वदि ६ रवावद्येह श्रीमहाराजकुल श्रीउदयसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये निर्भयमीमनामा व्यायोगी लिखित इति शुभं भवतु । § २०३. धातुपारायणवृत्ति [हेमचन्द्राचार्यकृता] ® सं० १३०७ ® [पाटण, संघवीपा० भं०] (१)-समर्थितं घातुपारायणमिति । संवत् १३०७ वर्षे चैत्रवदि १३ मोमे श्रीवीसलदेवकल्याण-विजयराज्ये वाम' 25 (२) ..... महं श्रीघांधप्रभृतिपंचकुल प्रतिपत्तौ श्रीचंद्रगच्छीय श्रीचंद्रप्रमस्रिरिशिष्यैः आचार्य श्रीनेमित्रभयः (३) आश्रीहेमचंद्रधातुपारायणवृत्तिपुत्तिका लेखिता । लिखिता च ठ० देवश अश्रीतिका लेखिता । § २०४. उपदेशमालादिप्रकरणपुस्तिका 😻 सं १३०८ 🕸 [ खंभात, शान्तिनाथ भाण्डागार ] संवत् १२०८ वर्षे वैशाख शुद्धि १४ बुधे गुणदा धारूम्यां (१) महणू पुत्रिकया आत्मश्रेयोऽर्थ 30 प्रकरणपुरितका ठ० देवशरमीपार्थे लेखिता इति भद्रं ॥

- ५२०५. धन्यशालिभद्रचरित्रादिपुस्तिका असं० १३०९ आ [जेसलमेर, बृहद् मांडागार]
  -सप्तमांगचूणिः। प्रथाप्रं १०१। मेदपाटे वरग्राम वास्तव्य श्रे० अभयी श्रावक पुत्र सम्रद्धर्
  श्रावकभार्यया कुलधरपुत्र्या साविति श्राविकया धन्य-शालिभद्र-कृतपुण्य [अतिम्रुक्त १] महर्षिचरितादिपुस्तिका स्वश्रेयोनिमित्तं लेखिता। सं० १३०९।
- \$ २०६. पाक्षिकसूत्रवृत्ति [यशोदेवसूरिकृता] अ सं० १३०९ अ [ खंभात, शान्तिनाथ भंडार ] 5 मंगलं महाश्रीः ।। शुमं भवतु लेखकपाठकयोः ।। संवत् १३०९ वर्षे माघ वदि १४ सोमे । खस्ति श्रीमदाघाटे महाराजाधिराजभगवन्नारायणदक्षिणउत्तराधीश्वमानमर्दन श्रीजयतसिंहदेव-तत्पट्टविश्रूषणराजाश्रिते जयसिंघविजयराज्ये तत्पादपद्योपजीविनि महं० श्रीतल्हणप्रतिपत्ती श्रीश्रीकरणादिसमस्तव्यापारान् परिपंथयतीत्येवं काले प्रवर्तमाने ठ० वयजलेन पाक्षिकदृत्ति-लिखितेति ।। शिवमस्तु ।।
- \$२०७. धर्मरत्नप्रकरणलघुवृत्ति अ सं० १३०९ अ [जेसलमेर, तपागच्छ उपाश्रय भाण्डागार] संवत् १३०९ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १ बुधे अद्येह धवलकके श्रे० सीधा सुत सहजलेन धर्मरत्नप्रकरण पुत्तिका लिखापिता।
- ६२०८. उत्तराध्ययनसूत्रगतअध्ययन असं०१३०९ ® [पाटण, संघवीपाडा भंडार] सं०१३०९ आषाढ वदि∵'सोमे श्रीमद्रेश्वरे वीरतिलकेन भ्रवनसुंदरियोग्या पुत्तिका लिखिता। 15
- § २१०. हितोपदेशामृतादिप्रकरण असं० १३१० अ [ जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार ] संवत् १३१० वर्षे मार्गपूर्णिमायां अद्येह महाराजाधिराज श्रीविश्वलदेवकल्याणविजयराज्ये तत्पादपद्मोपजीविनि महामात्य श्रीनागडप्रभृति पंचकुलप्रतिपत्तौ एवं काले प्रवर्तमाने प्रकरण 20 पुरितका साधु चंदनेन लिखितेति । लेखिता च उ० सांगाकेनेति भद्रं ।
- § २१२. आवश्यकिनिर्युक्ति ॐ सं० १३११ ॐ [पाटण, तपागच्छ भाण्डागार] संवत् १३११ वर्षे लोकिक ज्येष्ठ विद १५ रवावद्येह स्तंभतीथें महं श्रीकुम्बरसीह प्रतिपत्ती संव० वील्हणदेवियोग्या आवश्यकपुस्तिका लिखिता ॥ छ ॥ मंगलमस्तु समस्तश्रीश्रमणसंघस्य ३० ॥ गा० २५०० ॥

- § २१३. सार्छशतकवृत्ति ॐ सं० १३१३ ॐ [छाणी, श्रीदानविजयक्कानभंडार] संवत् १३१३ वर्षे पौष सुदि ७ सोमे अद्येह आञ्चापष्ट्रयां श्रीपद्मप्रभमूरिशिष्य नैष्ठिकशिरोमणि वाचनाचार्यविनयकीर्तियोग्य सार्द्धशतकवृत्तिपुस्तिका ठ० विल्हणेन लिखिता। इति मद्रं ॥ छ ॥ शुभं भवतु लेखकपाठकयोः ॥
- 5 ६ २१४. ज्ञानपंचमीकथा [ महेश्वरसूरिकृता ] अ सं० १३१३ अ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] संवत् १३१३ वर्षे चैत्र शुदि ८ रवी महाराजाधिराज श्रीश्रीवीसलदेव कल्याणविजयिराज्ये तिभयुक्त श्रीनागडमहामात्ये समस्त व्यापारान् परिपंथयतीत्येवं काले प्रवर्तमाने · · · · · · ः ज्ञान- पंचमीपुस्तिका लिखापिता ।

्र ६ २१५. वाराही संहिता ७ सं० १३१३ ७ [पाटण, संघवीपाडा भंडार]
पाटण, संघवीपाडा भंडार]
पाटण, संघवीपाडा भंडार]

§ २१७. हैमी नाममाला [अभिधानचिन्तामणि] अ सं०१३१४ अ [पाटण, संघवीपाडा भंडार] संवत् १३१४ संजतिसिरियोग्या पुस्तिका लेखिता। [पत्रपश्चाद्भागे-अन्याक्षरैः—]

15 ९०।। पूज्य श्रीसुमेरुसुंदरिमहत्तरामिश्राणामुपदेशतः श्रीचित्रकूटमहादुर्गे गंधीमाणिक्यमहं श्रीनीडा गृहिण्या महं श्रीशृंगारदेविसुश्राविकया श्रीनाममालापुस्तिका पार्श्वस्थत्रतिनां शकाशात् गृहीत्वा तिलकप्रभागणिन्याः पठनकृते समर्प्यिता ।। शुभमस्तु ।।

§ २१९. श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रचूर्णि [विजयसिंहसूरिकृता] अ सं० १३१७ अ [पाटण, संघसत्क भां०]

-सावगपिडकिमणसुत्तज्ञकी समत्ता । शुभं भवतु । संवत् १३१७ वर्षे माहसुदि ४ आदित्यदिने श्रीमदाघाटदुर्गे महाराजाधिराजपरमेश्वरपरमभट्टारक-उमापितवरलब्धप्रौढप्रतापसमलंकृतश्रीतेजसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये तत्पादपद्योपजीविनि महा-मात्य श्रीसमुद्धरे मुद्राव्यापारान् परिपंथयित श्रीमदाघाटवास्तव्य पं० रामचंद्रशिष्येण कमलचंद्रेण पुस्तिका व्यालेखि ॥

| § <b>२२</b> १.  | त्रिषष्टिशलाकाचरित्र (सप्तमपर्व) अ सं० १३१८ अ [संभात, शांतिनाथ भंडार]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | j  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                 | -ग्रंथाग्रंथ ३८८८ । सं० १३१८ वर्षे ज्येष्ठ शुदि २ खावद्येह दंडा पति महाराजाधिराज श्रीअर्जुनदेवकल्याणविजयराज्ये तिश्रयुक्तमहं श्रीसोम प्रतिपत्तौ ठक्कुव्<br>विकम्बसी                                                                                                                                                                                                                                                                  | )  |
|                 | लेखितेयमिति ॥ याद्यं० ॥ १ ॥ शिवमस्तु सर्वजगतः ॥ मंगलं महाश्रीः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  |
| § <b>२</b> २२.  | त्रिषष्टीय-महावीरचरित्र 😻 सं० १३१९ 🕸 [जेसलमेर, वृहद् भांडागार]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | }  |
|                 | द्वियुग्माक्षीन्दुसंख्याने वर्षे श्रीसंघमध्यतः । व्याख्यानयच तं अग्रेमद्देन्द्रस्रिभिः ॥ ९ ॥ संवत् १३१९ वर्षे माघ वदि १० ग्रुके ठ० विक्रमसिंहेन पुस्तकिमदं लिखितिमिति । संवत् १३४३ आषाढ सुदि १ साधु वरदेवसुतेन सकलदिग्वलयविख्यातावदातकीर्तिकौमुदी विनिर्जिताम (अ१) चन्द्र साधु श्रीचन्द्रश्रात्रा अमलगुणगणरत्नरोहणेन साधुमहणश्रावकेण स्वेन श्रीयुगादिदेवचरित्रादिपुस्तकं गृहीत्वा श्रीजिनचन्द्रस्रिसुगुरुम्यः प्रदत्तं व्याख्यानाय । | 10 |
| § २२ <b>३.</b>  | कथारत्नसागर [ नरचन्द्रसूरिकृत ] अ सं० १३१९ अ [पाटण, संघवीपाडा भंडार]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|                 | संवत् १३१९ वर्षे माद्र शुदि ५ शुक्रेऽघेह श्रीमत्पत्तने महाराजाधिराज श्रीमदर्जनदेवविजयराज्ये<br>तिनयुक्त महामात्य श्रीमालदेव प्रतिपत्ती महं० वीजाशालायां ठ० धनपालेन तरंगकथापुस्तिका<br>लिखिता ॥ मंगलं ॥ छ ॥                                                                                                                                                                                                                           | 15 |
| § <b>૨</b> ૨૪.  | महावीरचरित्र (हेमचन्द्रीय) 🕸 सं० १३२४ 🕸 [संभात, शान्तिनाथ भंडार]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|                 | सम्वत् १३२४ वर्षे मार्ग वदि १३ रवौ अद्येह श्रीमदुजयिन्यां श्रीमहावीरचरित्रपुरतकं सा०<br>देवसिंहेन मातुःश्रेयोऽर्थे लिखापितं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| § २२५.          | धर्मरत्नप्रकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                 | धम्मरयणपगरणं समत्तं ॥ छ ॥ ६०३ ॥ छ ॥ मंगलं महाश्रीः ॥ छ ॥ ग्रुमं भवतु लेखकः पाठकावधारणादिसमस्तश्रावकलोकजनानां ॥ छ ॥ सं० १३२५ वर्षे माघ वदि ९ सोमेऽद्येह वीजापुरे महाराजश्रीमदर्जनदेवकल्याणविजयराज्ये तिन्नयुक्त महं० श्रीसोमप्रतिपत्तौ मालवेत्य व्य० सा० रामचंद्र सुत सा० कुम्वराकस्य पठनश्रेयोऽर्थं स्वाध्यायपुस्तिका ठक० विक्रमसिंहेन लिखिता ॥ छ ॥ यादशं ॥                                                                          |    |
| § २ <b>२६</b> . | द्शवैकालिकसूत्रवृत्ति [हरिभद्रसूरिकृता] 😻 सं० १३२६ 🕸 [पाटण, संघवीपाडा भंडार]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 |
|                 | संवत् १३२६ वर्षे मार्ग शु० ४ गुरौ प्रभातेऽद्येह श्रीमदणहिल्लपाटके समस्तराजाविल-<br>समलंकृत महाराजािधराज श्रीमदर्जनदेवराज्ये महामात्य श्रीमालदेवप्रतिपत्तौ श्राव०<br>१ श्रीवीतरागप्र[सा]दात् श्रा० धणपाल सुश्रा०                                                                                                                                                                                                                      |    |
|                 | मुंजाकाम्यां मनशुद्ध्या लिखितमिदं ॥ छ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 |

<sup>†</sup> अत्र लिपिकाराभ्यामेव कस्यचिद्दातुर्नाम लिखनार्थं रिकं स्थानं मुक्तमनुमीयते।

§ २२७. वर्द्धमानस्वामिचरित & सं० १३२६ & [संभात, श्रीविजयनेमिस्रिशास्त्र मंडार] सं० १३२६ वर्षे श्रावण सदि २ सोमे अद्येह धवलकके महाराजाधिराज श्रीमद् अर्जुनदेवकल्याण विजयराज्ये तत्पादपद्मोपजीविनि महामात्य श्रीमछदेवे स्तंभतीर्थनिवासिन्या पछीवालज्ञातीय भण ० लीलादेव्या आत्मनः श्रेयोऽर्थे इदं महापुरुषचरित्रपुरुतकं लिखापितमिति । मंगलं महाश्रीः । शिवमस्त सर्वजगतः परिहितनिरता भवन्त भूतगणाः । 5 दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥ ६ २२८. नवपदं प्रकरणटीका [ देवगुप्तकृता ] 🕸 सं० १३२६ 🕸 [पाटण, संघवीपा० भां० ] संवत १३२६ वर्षे अश्वयुक् सुदि प्रतिपदायां बुधे । ग्रंथाग्रं २३०० । 🕸 सं० १३२७ 🕸 [ खंभात, शान्तिनाथ भंडार ] § २२९. आचारांगसूत्र संवत १३२७ वर्षे पौपशुदि १० भौमे आचारांगपुरतकं ठ० विक्रमसिंहेन लिखितमिदमिति ॥ 10 मंगलमस्त ॥ 🕸 सं० १३२७ 🕸 § २३०. पाक्षिकसूत्रवृत्ति [पाटण, संघसत्कभाण्डागार] संवत १३२७ वर्षे माघ शुदि ९ वुघे । मंगलं महाश्रीः । शुभं भवतु । ग्रंथाग्रं २७०० । § २३१. अभिधानचिन्तामणिनाममाला सटीका 😻 सं० १३२७ 🕸 [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 15 (१) संवत १३२७ वर्षे वैज्ञाख शुदि ५ गुरी अद्येह (२) श्रीमदणहिलपाटके महाराजाधिराज श्रीमत् अर्जुनदेव कल्याणविजयराज्ये तत्पाद-पद्मोपजीविनि महामात्य श्री गमा (माल ?) (३) देवे प्रवर्तमाने महाराजकुमार श्रीसारंगदेवेन भुज्यमान मुद्रवट्यां महं श्रीमहीपालप्रभृति-पंचकुलप्रतिपत्तों पूज्य परमा-20 (४) \*\*\* प्य तमोत्तम परमपूजार्चनीय श्रीनरचंद्रसूरि तत्पद्दप्रतिष्ठित प्रभुश्रीमद[न]चंद्र-सूरि तत्पट्टप्रतिष्टित प्रभु श्रीमलय-(५) •••• चरणचंचरीकेन पं० सहस्रकीर्तिना आत्मपठनार्थ अभिधानचिंतामणिनाममाला प्रस्तिका लिखापिता। (६) [ पंक्तिस्त्रुटिता । अत्रैव पुस्तकेऽन्यस्मिन् त्रुटितपत्रे—] 25 (१) संवत् १३२७ वर्षे वैशाख शुदि (२) दशम्यां महाराजाधिराज श्रीमदर्जुनदेव ..... विजयराज्ये मगउडिकायां स्थितेन .... (३) "य रत्नसारगणिचरणकमलोपजीविना पंडि "आत्मपठनाय लिखापिता" । § २३२. सूयगडांगवृत्ति अ सं० १३२७ अ [ खंभात, शान्तिनाथ भाण्डागार ]

सर्वसंख्याजात श्लोक १६६०० ॥ संवत् १३२७ वर्षे माद्रपद वदि २ खावद्येह वीजापुरे ॥ 30

- \$ २३३. वासुपूज्यचरित्र [ वर्द्धमानस्रिकृत ] ® सं० १३२७ ® [जेसळमेर, गृहद्भाण्डागार] संवत् १३२७ वर्षे आश्विन वदि १० बुधे श्रीमदर्जनदेवकल्याणविजयराज्ये श्रीवासुपूज्य-चितं लिखितं ।
- ५२३८. दशाश्चतस्कन्धचूर्णि असं०१३२८ । बंभात, शान्तिनाथ भाण्डागार ] संवत् १३२८ वर्षे आषाढ शुदि १२ गुरावद्येह पयरोड ग्रामवास्तव्य ठ० चंडसुत ठ० लक्ष्मणेन विद्याश्चतस्कंघस्य चूर्णिलिस्तिता । मंगलं महाश्रीः ॥ शुमं मवतु लेसक-पाठकयोः ॥
- § २३६. उपदेशमाला [ मलघारिहेमसूरिकृता ] ® सं० १३२९ ® [पाटण, संघवीपाडा मं०]10 श्रीमलघारिहेमसूरिविरचितोपदेशमाला समत्ता ॥ सं० १३२९ वर्षे अश्विन शुदि १२ बुधेऽधेह युवराजवाटके लिखिता ॥
- ६२३७. निशीथचूर्णि (प्रथमखंड) असं०१३३० अस्रिंग्यात् विद्यालक्ष्मण्डागार] संवत् १३३० वर्षे वैद्याल शुदि १४ गुरौ निशीथ प्रथमलंडचूर्णी पुलकं लिखितमिला।
- § २३८. योगशास्त्रादिप्रकरणपुस्तिका ⊕ सं० १३३० ⊕ [पाटण, संघवीपाडा भंडार] 15
  यदश्वरपरिश्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् ।
  श्वंतव्यं तद् बुधैः सर्वे कस्य न स्वलते मनः ॥

सं० १३३० वर्षे अश्विन ग्रुदि ५ गुरौ अद्येह आग्रापह्यां।

- § २३९. कर्म प्रकृतिवृत्ति [ मलयगिरिकृता ] अ सं० १३३१ अ [पाटण, तपागच्छ भाण्डागार ] संवत् १३३१ वर्षे प्रश्नुश्रीविजयचंद्रद्वरिश्रमणोपासक साहु रसपाल साहु सामंतसीह आत्मश्रे-20 योथं कर्मप्रकृतिवृत्ति द्वितीयखंडं लिखापितं। वीजापुरीय पोषघशालायां। ग्रं० श्लो० ४५७७ ॥
- \$ २४०. उपदेशमालावृत्ति [सिद्धर्षिकृता] असं० १३३१ अहि [पाटण, संघसत्कमण्डार] ०महाश्रीः । उपदेशमालाविवरणं समाप्तं । ग्रंथाग्रं ९५०० मंगलं शुमं भवतु लेखक-पाठकयोः । संवत् १३३१ वर्षे प्रथमज्येष्ठवदि १५ शनौ महं० अरिसिंह पुत्तकं लिखितम् ।।
- § २४१. उपदेशमालादिप्रकरणपुस्तिका ® सं० १३३२ ® [पाटण, वाडीपार्श्वनाथ भाण्डा०] 25 संवत् १३३२ माघवदिः शनौ श्रीमर्तपुरीयगच्छे ईश्वरसूरिशिष्य पं० नरचन्द्रेण गृहीता पुरितका ॥
- ु २४२. अनुयोगद्वारचूर्णि असं० १३३३ अ [संभात, शान्तिनाथमन्दिर] संबत् १३३३ वर्षे चैत्र सुदि ११ बुघे अधेह घवलकके।

-जैनसाहित्यप्रदर्शन, प्र. सं. पृ. ४८।

30

15

20

80

**§ २४३.** कल्पसूत्रचूर्णि

# सं० १३३४

[प्ना, राजकीयप्रंथसंप्रह ]

संवत १३२४ वर्षे मार्ग्ग शुदि १३ गुरौ । कल्पचूर्णी समाप्ता शुमं भवतु सर्वजगतः ॥

§ २४४. शतकटिप्पनक 😻 सं० १३३४ 🕸 [अमदाबाद, ऊजमबाई धर्मशाला मंडार]

इति श्रीसिताम्बर श्रीमुनिचंद्रस्रिविरचितं शतकटिप्पनकं समाप्तं।।

प्रत्यक्षरं निरूप्यास्य ग्रन्थमानं विनिश्चितं ।

शतानि नवपंचाशदधिका पंचिमस्तथा ॥ ग्रंथाग्र ९५५ ॥

यदक्षरं परिभृष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत्।

क्षंतव्यं तद् बुधैः सर्वे कस्य न स्वलते मनः ॥

संवत १३३४ वर्षे द्वि० फागुण वदि ११ श्वनावद्येह श्रीमत्पत्तने महाराज श्रीसारंगदेवराज्ये श्रीसंघेन शतकटिप्पनकं लिखापितं । ठ० लाषणेन लिखितं ॥ 10

§ २४५. उपदेशमालादिप्रकरणपुस्तिका ® सं० १३३४ ® [पाटण, संघसत्क भां०]

संवत् १३३४ वर्षे भाद्रवा शुदि १ शनौऽघेह श्रीदेवपत्तने सकलराजावलीपूर्व परमपाश्चपता-चार्य महामहत्तर पंडित गंडप्रवर बृहस्पति अग्रा॰ पारि महं श्रीअभयसीहप्रसृति-प्रतिपत्ती उसवालज्ञातीय साहु० भावड तत्पुत्र साहु धेनसर तत्पुत्र गुणधरेण पितृभगिनीपुण्यार्थ प्रकरणपुरितका लिखापिता।। मंगलं महाश्रीः।।

§ २४६. कल्पसूत्र

⊕ सं० १३३५ ●

[ पाटण, संघवीपाडा भंडार ]

सं० १३३५ वर्षे आषाढ सुदि ... गुरौ प्रह्लादनपुरे लिखितः।

§ २४७. ह्याश्रयमहाकाव्य [हेमचन्द्रसूरिकृत ] ® सं० १३३५ ® [पाटण, संघवीपाडा भं०]

इत्याचार्य श्रीहेमचंद्रकृती चौलुक्यवंद्रे बाश्रयमहाकाव्यं विद्यः सर्गः ॥ छ ॥ क्षेमं भूयात् श्रीश्रमणसंघस्य ॥ छ ॥

संवत १३३५ वर्षे श्रावण श्रुदि १५ सोमेऽघेह श्रीपत्तने श्रीसारंद(ग)देवराज्ये ब्याश्रयमहाकाव्यं ठ० लाषणेन लिखितं॥

[पाटण, संघसत्क भाण्डागार]

- (१) संत्रत १३३६ वर्षे ज्येष्ठ श्रुदि ५ रत्रौ श्रीअणहिल्लपुरे महाराजश्रीसारंगदेवस्य विजयराज्ये लिखितं शुभमस्तु श्रीसंघमद्वारकस्य। 25
  - (२) कालिकाचार्यकथाप्रान्ते पुनः-

संवत् १३३६ वर्षे ज्येष्ठ शुदि ५ रवी श्रीपत्तने महाराजाधिराजस्य श्रीसारंगदेवस्य विजयिनि गज्ये श्रीमत्पर्युषणाकल्पोऽयं लिखितः ॥ छुमं भवतु श्रीचतुर्विधसंघभद्वारकस्य । मंगलं महाश्रीः । श्रे० बील्हणेन मातृमोहिणिश्रेयोऽर्थे श्रीपर्युषणाकल्पपुस्तिका लिखापिता । .....प्रदत्ता पूज्य-श्रीदेवस्रिस्यः।

- § २५०. आदिनाथचित्र [वर्द्धमानाचार्यकृत] अ सं० १३३९ अ [जेसलमेर, बृहद् भांडा०] सं० १३३९ वर्षे लौकिक आषाद सुद्दि प्रतिपिद्दिने रवी पुष्यार्के दिक्लंकपकीर्तिकछोलिनी- जलि श्रीमहाराजाधिराज श्रीमत्सारंगदेव कल्याणविजयिनि तत्पादपबोपजीविनि महामात्य 5 श्रीकान्हे समस्तश्री चार्च चतुचतुरोत्तरमंडलिकरणव्यवस्थितबद्रसिद्धिस्थानस्थितेन श्रीप्राग्वाट ज्ञातीय ठ० हीराकेन बृहत् श्रीयुगादिदेवचरितपुस्तकं लिखापितं । [अन्यहस्ताक्षरैः पश्चाछिपः ] श्रीआदिनाथदेवप्राकृतचरित्रपुस्तकं नवलक्षकृलोद्भवेन सा० जीवड सुश्रावकेण द्रव्येण गृहीत्वा श्रीखरतरगच्छे प्रदत्तं । नवांगीवृत्तिकार श्रीअभयदेवस्रिरिशिष्येः श्रीवर्द्धमानस्रिरिभः कृतः ।
- \$ २५१. चतुष्कवृत्तिसाधिनका क्ष सं० १३४० क्ष [पूना, राजकीयवंथसंब्रह, की० री० ए० ४५] ।। सं० १३४० वर्षे ज्येष्ठ शुदि ५ खौ श्रीदर्भावत्यां परीक्षिधीणाकेन दत्तोपाध्याय पं० पद्म-चंद्रेण पुरत्तिका लिखिता ।। ४ ।। छ ।।

संवत् १३९३ श्रीजिनकुशलस्रिशिष्य श्रीजिनपद्मस्रिसगुरूपदेशेन सा० केला विजयन्तेन सा० किरता सुश्रावकेण सत्पुत्र सा० विजयल सा० कर्म्मीसंह पौत्रजयसिंह प्रमुखसारपरिवारेण 15 अनेकपुत्तिका मूल्येन गृह्वता स्वभगिनीनायकसुश्राविकापुण्यार्थं चतुष्कष्टित्तसाधिनका पुत्तिका मूल्येन गृह्वता स्वभगिनीनायकसुश्राविकापुण्यार्थं चतुष्कष्टित्तसाधिनका पुत्तिका मूल्येन गृहीता ।। वाच्यमाना नंदतात् आचंद्राके ।।

- § २५२. उत्तराध्ययनसूत्र अ सं० १३४२ अ [पूना, राजकीयमंथसंब्रह, की० री० पृ० ५] संवत् १३४२ वर्षे वैद्याप वदिः दिने उत्तराध्ययनपुर्तः .....चंद्रेण लिखितं ॥
- § २५३. न्यायकुसुमाञ्जलिनिबन्ध [पं॰ वामेश्वरध्वजकृत] ⊕ सं० १३४२ ⊕ 20 [पाटण, संघवीपाडा भंडागार] स्वित । परमभट्टारक परमेश्वर परमशैव सप्रिक्रयोपेत महारायि राजाधिराज महासामन्ताधिपतिः राजा श्रीयुवराजदेव संश्वज्यमान चौसा नगराविश्वते । महामहोपाध्यायमिश्र श्रूलपाणि सुत उपाध्याय श्रीमहादेवस्य पाठार्थ । तीरश्चिक्त सं। कर्णकुलालंकार ठकुर श्रीमाधवेन लिखितिमदं। यथादृष्टं तथा लिखितिमदं । गत विक्रमादित्य संवत् १३४२ । भाद्र शुद्धि ६ दिने । २५ श्रूमं भवत् ।।
- § २५४. उत्तराध्ययनवृत्ति [ शान्त्याचार्यकृता ] ॐ सं० १३४३ ॐ [पाटण, संघसत्क भां०] संवत् १३४३ वर्षे लौकिककार्तिक शुदि २ खावद्येह श्रीमदणहिलपाटके समस्तराजावलीसमलं-कृतमहाराजाधिराज श्रीमत् सारंगदेवकल्याणविजयराज्ये तिष्ठयुक्तमहामात्य श्रीमधुद्धदने श्री-श्रीकरणादिसमस्तम्रद्धान्यापारान् परिपंथयति सतीत्येवं काले प्रवर्तमाने तेनैव नियुक्तमहं श्रीसो-३० मप्रतिपत्ती बीजापुरे पुस्तकमिदं लेखक सीहाकेन लिखितमिति ॥ मंगलं महाश्रीः ॥ श्रीश्रीमाल-वंशे श्रे० बृददीस्रुत श्रे० तेजाश्रेयोऽथं ॥

§ २५५. आगमिकवस्तुविचारसारवृत्ति <a>® सं० १३४३ <a>® [ पाटण, संघवीपाडा भंडार]</a> संवत १२८८ वर्षे ..... शुमं। [पश्चालेख:-] संवत् १३४३ वर्षे वैद्याप शुदि [३] बुधे वडपद्राग्रामे शांतिनाथगौष्ठिक भे॰ बाहडी सुत खीमाकेन निजमार्या जासलश्रेयसे कर्मस्तववृत्तिपुरितका श्रीललितप्रमसूरीणां प्रदत्ता॥ § २५६. विक्रमांककाव्यादि <a>® सं० १३४३ <a>®</a> [ जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार ] संवत १३४३ वैशाख सुदि ६ सोमे घांघलसुत मां० मीम मां० छाह्रडसुत मां० जगसिंह मां० खेतसिंह सुश्रावकैः श्रीचित्रकृटवास्तव्यैर्मृल्येनेयं पुस्तिका पुनर्गृहीता । § २५७. कर्मविपाकस्तववृत्तिपुस्तिका 😻 सं० १३४३ 🕸 [पाटण, संघवीपाडा भंडार] संवत् १२४२ वर्षे वैशाख सुदि ... बुधे वडपद्राग्रामे शांतिनाथगौष्ठिक श्रे० बाहड सुत खीमाकेन 10 निजभार्या जासल श्रेयसे कर्मस्तवष्ट्रतिपुस्तिका श्रीललितप्रभद्धरीणां प्रदत्ता। ६ २५८. मुनिसुव्रतचरित्र [पद्मप्रभकृत ] अ सं० १३४३ अ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] संवत् १३४३ आपाढ सुदि १ साधु वरदेवसुत दिग्वलयविरूयातकीर्तिकौम्रदीविनिर्जित आस (१) चन्द्र साधुहरचंद्र आत्राः 15 § २५९. दमयन्तीकथा (चम्पू) 🕸 सं० १३४४ 🕸 🛛 [पाटण, संघसत्क भाण्डागार ] श्रीत्रिविक्रमभट्टविरचितायां दमयन्तीकथायां सप्तम उच्छ्वासः समाप्तः ॥ खस्ति श्रीनृपविक्रमेण सततं पात्रप्रदानोदका-मंदादेशवितीर्यमाणश्चलसद्भावेन विद्याविदा। उद्दामाहितहस्तिसिंहतरसा निष्पादितानां पुरा वर्षाणामखिलत्रयोदश्चाती संख्याव्यतिक्रांतितः ॥ १ ॥ 20 चतुरिधिकतचत्वारिंशवर्षेऽब्जयुक्ते तद्नु महति मासे शुक्कपक्षेऽजिताहि । गुरुवरमगवारे खातिधिण्ये तुलास्थे शशिनि गिरिशयोगे वर्तमाने बवे च ॥ २ ॥ मरालवारस्फ्रटवृत्तयुक्तां सल्लक्षणामंहिविभागसीम्नि । सालंकृतिं शब्दविचारणायां नलोपनीतिक्रयया सुशोभां ॥ ३ ॥ 25 सिद्धेश्वरो नागरविप्रवर्यस्तदात्मजः पंडितसाल्हणोऽस्ति । तदंगजः पंडितलिम्बदेवो भैमीं लिखित्वा स तदा समाप ॥ ४ ॥ श्रीपरमखरूपिणो भगवद्घोक्षजस्य महाप्रसादोऽस्तु । लेखकस्येति मद्रं । सदा यया व्याप्तमिदं जगत्त्रयं सरस्तती सा भवतु प्रसन्ता।

§ २६०. कल्पसूत्रपुस्तिका ७ सं० १३४४ ७ [पाटण, संघसत्क भाण्डागार] संवत् १३४४ वर्षे वैशाल शुदौ अक्षयतृतीयां सोमे पर्युषणा कल्पपुत्तिका लिखिता।

कवेरिवेयं समचित्तमोदि कवेरिवेयं मम चित्तमोदि ॥ ५ ॥

नवीनकाव्यामृतदानशिक्षिता । शिवमस्तु सर्वतः ॥

**५ २६१. व्यवहारसूत्र**टीका (प्रथमोद्देशक) अ सं० १३४४ अ [पूना, राजकीयप्रंथसंप्रह] श्रीमलयगिरिविरचितायां व्यवहारटीकायां प्रथम उद्देशः समाप्तः ॥ सपीठिके प्रथमोद्देशके ग्रं॰ १०८७८ ॥ संब० १३४४ वर्षे अश्विन ग्रु० ५ सार्कमरीदेशे सिंहपुर्यो मधुरान्वये कायस्य पंडि॰ सांगदेवेन लिखितमिति।

पोडवालान्वये सा० गोगा संताने सा० सपून पुत्र सा० दुर्छम आहड धनचंद्र वीरचंद्र 15 तत्पुत्र सा॰ मोल्हा सा॰ जाहड सा॰ हेमसिंह पेढा प्रभृतीनां तत्पुत्र सा॰ इलण देवचंद्र क्रमार-पाल प्रमुपाणां प्रस्तकमिदं ।

श्रेयसे श्रीव्यवहारसिद्धांतस्य पुत्तकत्रयं सा० हुलणेन खपितृव्यमिक्तमता लिखापितं । यावचंद्रदिवाकरौ शिरि (!) गुरुर्यावच ..... 10

[ अन्याक्षरैः पश्चालेखः- ]

संवत् १४५१ वर्षे सा० पेतसिंहपुत्रिकया माल्हकुलकमलराजमराल सा० आंशण नंदनीत्तम सत्कम्मीकर सा० क ..... कम्मीदेविश्राविकया श्रीव्यवहारसिद्धांतपुरतकं स्वकीयश्चलक खापतेयेन गृहीत्वा सुविचार श्रीखरतरगच्छे सुगुरु श्रीजिनराजसूरीणां समुपाहारितं वाच्यमानं चिरं नंदतात ॥ ग्रुमं मवतु ॥

६ २६२. उपदेशमालादिप्रकरणपुस्तिका 😻 सं० १३४५ 🕸 [ जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार ] -सं० १३४५ वर्षे आषाढ वदि ९ भौमे पंडि० सावदेवेन ...... ।

६२६३. कथासंग्रह

अ सं० १३४५ अ

[ पाटण, संघषीपाडा भंडार ]

खङ्गग्रुमारकथानकं। ग्रंथाग्र १३५३। शिवमस्तु सर्वजगतः। संवत् १३४५ श्रावण शुद्धि १० गुरौ मं० रत्नेन [लिखितं]।।

20

🕸 सं० १३४६ 🕸 [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] § २६४. स्थानाङ्गसूत्रटीका ग्रंथाग्रं श्लोकाः १४२५ ।। छ ।। छ ।। छ ।। संवत् १३४६ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १५ गुरावचेह वीजापुरे महाराजाधिराज श्रीसारंगदेव प्रतिबद्ध महं श्रीग्रंजालदेव नियुक्त महं० श्रीसांगा प्रतिपत्तौ पुरतकमिदं लिखितं ॥ याद्यं । मंगलं महाश्री । [ अन्याक्षरैः पश्चाल्लेखः- ] ..... वास्तव्य मोढ ज्ञातीय व्य० जसरामुत श्रे० जाल्हा तत्सुत श्रे० 25 ऊदाश्रेयोऽर्थं ठाणांग वृत्ति पुस्तकं लिखापितं । श्रे॰ ऊदापुत्र श्रे॰ छाडउ भ्रात देपाल जयतरू वील्हणा।

६ २६५. तत्त्वोपस्रव [ जयराशिमदृकृत ] अ सं० १३४९ अ [पाटण, संघवीपाडा भंडार] सं० १३४९ वर्षे मार्ग वदि ११ शनौ घवलकके मदं० नरपालेन तस्वोपप्रवग्रंथपुरितका लेखीति ॥ मद्रं ॥ 30

§ २६६. समवायांगसूत्रवृत्ति 🔹 सं० १३४९ 🕏

[ संभात, शान्तिनाथ मंदिर भं० ]

10

संवत् १३४९ वर्षे माघ सुदि १३ अद्येह दयावटे श्रेष्ठि होना श्रेष्ठि कुमरसिंह श्रे॰ सोमप्रभृति समवायसमारब्धपुरतकभांडागारे ले॰ सिंहाकेन समवायष्ट्रितपुरतकं लिखितं ॥ छ ॥

§ २६७. अनेकांतजयपताकावृत्ति अ सं० १३५१ अ [संभात, श्रीविजयनेमिस्रिशास्त्रभंडार]

सा० वरदेवकुलकमलमार्तंड खगुर्विचितमाणिक्यालंकृतोत्तमांग सा० विमलचंद्र श्रावकरत्त सुतोत्तमाम्यां श्रीखर्णगिरिशिखरालंकार श्रीचंद्रप्रम-श्रीयुगादिदेव-श्रीनेमिनाथप्रासादिधापन-श्रीशश्चंजयोज्ञयन्तादि महातीर्थ सर्वसंघ यात्राकारापण उपार्जित पुण्यप्रासाद रोपित कलशघ्व-जाम्यां सा० क्षेमसिंह सा० चाहडसुश्रावकाम्यां खश्रेयसे सं० १३५१ माघ विद प्रतिपदि श्रीजिनप्रबोधस्वरिपद्दोदयालंकार श्रीजिनचंद्रस्वरिसुगुरु उपदेशेन श्रीप्रल्हादनपुरे व्याप्त- श्रेलोक्यतलिमिथ्यात्वमहीपतिविजयप्राप्तपताका श्रीअनेकांतजयपताका पुस्तकं मूल्येन गृहीतं। आचंद्राकं नंदतात्॥ शुभं भवतु गच्छस्य॥ ९०००

§ २६८. उत्तराध्ययनसूत्र (मूलपाठ) ® सं० १४५२ ® [पाटण, संघवीपाडा मंडार] ग्रंथाप्र २००० शुमं भवतु । संवत् १४५२ वर्षे ज्येष्ठ वदि ८ मौमे ।

६ २६९. धर्मोपदेशमालादिप्रकरणपुस्तिका ७ सं० १३५४ € [पाटण, खेतरवसही पाटक] संवत् १३५४ वर्षे पोसवदि १२ श्रीश्रीमालवंशे सा० बाहडात्मज सा० रासल, पुत्रिकया मोहिणिनाक्या.....।

§२७०. शतकटीका [देवेन्द्रसूरिकृता] अ सं० १३५४ अ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] संवत् १३५४ वर्षे कार्तिक वदि ८ भौमे ठ० सलपाकेन श्रेयसे लिखापिता।

६ २७१, उपदेशपद

₩ सं० १३५४ ₩

[जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार]

संवत् १३५४ वर्षे का० बुधे अद्येह श्रीपत्तने गूर्जर ज्ञातीय श्रावक महं देवा उठ (सुत १)

यालदेवेन श्रीखरतरगच्छे खगुरुप्रभुश्रीजिनचंद्रस्रिपादानां तपिस्वनां पठनाय धर्मोपदेखशास्त्रपुरितका पादे। प्रणम्य विधिना समर्पिता ।

25 ६ २७३ विशिथसूत्रचूर्णी असं० १३५९ अ [पूना, राजकीयमंध संग्रह] इति विसेसिनसीहचुण्णीए दसमो उद्देसओ सम्मत्तो ॥ मंगलं महाश्रीः ॥ शुमं मवतु श्रीसंघस्य ॥ संवत् १३५९ वर्षे मार्ग वदि ५ सोमवारे वाचनाचार्य कनकचंद्रेण बाहुदं (१) सुपुक्तकं लिखितं ॥

§ २७४. प्रबोधचन्द्रोद्यनाटक असं० १३६१ अ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार]
80 संबत् १३६१ वर्षे ......।

- § २७५. पर्श्यणाकरुपपुस्तिका असं० १३६४ अ [पाटण, संघसत्कभाण्डागार] सं० १३६४ वर्षे वैशाल शुद्धि अक्षयतृतीयायां सोमे पर्श्वणाकरुपपुस्तिका लिखापिता ॥
- § २७७. चैत्यवन्दनभाष्यादिप्रकरणसंग्रह अ सं० १३६९ अ [पाटण, संघवीपाडा अंडार] संवत् १३६९ वर्षे श्रीपत्तने लिखितमिता।
- § २७८. कुशलानुबन्धिप्रकरणादि ® सं० १३६९ ® [पाटण, महालक्ष्मीपाटकावस्थित भा०] संवत् १३६९ फागण सुदि ८ रवी स्तंभतीर्थे लिखितं ॥
- § २७९. पार्श्वनाथचरित्र [सर्वानन्दसूरिकृत] अ सं० १३०६ अ [पाटण, संघवीपाडा भंडार] 10 संवत् त्रयोदशपट रात्त्रवर्षे आ० शुदि द्वितीया शुक्रवारे सम्बीग्रामे ध्रुव० नागार्जुन सुत ल्याकेन श्रीपार्श्वनाथचरित्रं परिपूर्णपुस्तकं सावधानेन लिखितं ॥
- § २८०. सिद्धहेमशब्दानुशासन 😻 सं० १३७० 🕸 [पाटण, संघसत्क भां०]
  - (१) हैमलघुवृत्ति [ चतुष्कप्रांते ] तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः । प्रंथाप्र १६६५ । संवत् १३७० माद्रपद वदि १४ चतुष्कवृत्तिर्हे० सागरेण समर्थिता । मंगरुं महाश्रीः ॥ शुभं 15 मवतु ॥
  - (२) पंचमस्याध्यायस्य चतुर्थपादः समाप्तः । सं० १३७० आश्विनवदि ४ स्तंभतीर्थे पूज्यश्री-रत्नाकरस्ररीणामादेशेन ले० सागरेण पुस्तिका लिपिता ॥ ग्रंथाग्रं ॥ ३४०० ॥
- ६ २८१. महावीरचरित्र [त्रिषष्ठीय] असं०१३७२ अ[पाटण, संघवीपाडा भंडार] संवत् १३७२ वर्षे मार्ग वदि १३ भौमे पुस्तकं लिखितमिदं॥ 20
- § २८२. द्रावैकालिकाद्प्रिकरणपुस्तिका ® सं० १३७२ ® [पाटण, तपागच्छ भाण्डागार] संवत् १३७२ वर्षे आषाढ व० १४ शनौ स्तंभतीथें श्रीउपाध्यायमिश्राणां आगमिकगच्छे पुस्तिका ।। छ ।।
- § २८३. कल्पसूत्र असं० १३७७ अ [वडोदरा, श्रीमत्कांतिविजयशास्त्रसंब्रह] संवत् १३७७ कार्तिक सुदि १ · · · · प्रवर्तमाने अतीव दुष्पमाकाले सागरेण लिखिता श्रीरता-25 करस्ररीणामादेशेन ॥
- § २८४. पर्युषणाकरूप-कालकसृरिकथा अ सं० १३७७ अ [पाटण, तपागच्छ भाण्डागार] संवत् १३७७ वर्षे कार्तिक सुदि १५ शुक्रे पेरंमद्रीप [वास्तव्य] संघ० लूणाकेन पर्युषणाकरूप-पुस्तिका लिखापिता ॥

६ २८५. नेषधमहाकाव्य

● सं० १३७८ ●

[ जेसलमेर, बृहद् भांडागार ]

संवत् १३७८ श्रीश्रीमालकुलोत्तंसश्रीजिनशासनप्रमावनाकरणप्रवीणेन सा० देदापुत्ररत्नेन सा० आवा सुश्रावकेण सत्पुत्रउदारचरित्र सा० राजदेव सा० छजल सा० जयंतसिंह सा० अध-राजप्रमुखपरिवारपरिवतेन युगप्रवरागमश्रीजिनकुशलस्रिसुगुरूपदेशेन नैषधस्त्रपुत्तिका मूल्येन गृहीता।

- § २८६. बृहत्कल्पपीठिका [मलयगिरिकृता] अ सं० १३७८ अ [ जेसलमेर, बृहद् भाण्डा०] संवत् १३७८ वर्षे मार्ग शुदि ९ दिने समाप्तम् ।
- 10**६ २८८. महानिशीथसूत्र ॐ सं० १३८२ ॐ** [सुरत, हुकममुनि जैन हान भंडार] महानिशीथं समाप्तमिति ग्रुमं भवतु । चतुर्विधेन संधेन महानिशीथपुर्त्तिका लिखापिता । संवत् १३८२ वर्षे अश्विन ग्रुदि १३ ग्रुके लिखिता । कल्याणमस्तु ॥
- § २८९. उपदेशमालापुस्तिका असं १३८३ अ [संभात, शान्तिनाथ भाण्डागार] संवत् १३८३ वर्षे कार्तिक सुदि १३ शनौ । अद्येह श्रीदेविगरौ साधु राजसिंहसुत साधु तिहुण-सिंहेन श्रीमदुपदेशमाला लघुपुस्तिका लिखापिता ।।
  - § २९०. शान्तिनाथचरित्र [ अजितप्रभसूरिकृत ] ® सं० १३८४ ® [पाटण, संघसत्क भां०] संवत् १३८४ वर्षे श्रावण शुदि द्वितीयायां श्रनौ श्रीशांतिनाथचरितं श्रीनरदेवसूरीणां शिष्येण श्रु० धर्मेण लिखितम् ॥
  - § २९१. पर्युषणाकल्पटिप्पन [पृथ्वीचंद्रसूरिकृत] अ सं० १३८४ अ [पाटण, संघवीपा॰ भं०]
- 20 संवत् १३८४ वर्षे माद्रवा श्चिद् १ शनौ अद्येह स्तंभतीर्थे वेलाकूले श्रीमदंचलगच्छे श्रीकल्प-पुस्तिका तिलकप्रभागणिनीयोग्या महं० अजयसिंहेन लिखिता। मंगलं महाश्रीः। देहि विद्यां परमेश्वरि। शिवमस्तु सर्वजगतः।
- ६ २९२. शान्तिनाथचरित्र [अजितप्रमसूरिकृत] अ सं० १३८४ अ [पाटण, संघवीपा० भं०] संवत् १३८४ वर्षे अश्विन सुदि १३ सोमे अद्येह श्रीश्रीमाले बृहद्गच्छीय श्रीवादीन्द्रदेवसूरि-संताने श्रीविजयसिंहसूरिशिष्य श्रीमाणिक्यसूरिशिष्य श्रीधर्मदेवसूरीणां शिष्यराद्वापरिपालकैः श्रीवयरसेणसूरिभिः साध्वी मः संदरि विजयलक्ष्मी सा० पद्मलच्छि सा० चारितलक्ष्म्या अभ्यर्थनया स्वश्रेयोऽथं च श्रीशांतिनाथचरित्रं सर्वेषामाचार्योपाध्यायप्रमुखसाधूनां वाचनार्थं पठनार्थमलेख लिलिखे लिल्यते स लिखितं। नंदतु श्रीशांतिनाथस चिरकालं यावत् पुस्तकं॥

- § २९३. ज्ञातासूत्रवृत्ति ७ सं० १३८६ ७ [पाटण, संघवीपाडा भंडार] प्रथाप्रं ९८३०। संवत् १३८६ अश्विन वदि ४ सोमे लिखितमिदं पुस्तकं। मंगलं महाश्रीः।
- § २९५. उपदेशमणिमालादिप्रकरणपुस्तिका क्ष सं० १३८८ क्ष [पाटण, संघवीपाडा भंडार] का संवत् १३८८ वर्षे हारीजनगरवासं विग्रुच्य व्याघ्रपष्ट्यां वासः कृतः । ततो व्यव० जसमद्र तत्मुत व्यव० अरिसिंह तदंगजो व्यव० सोहडस्तस्यांगजा व्यव० सलपणसीह व्यव० क्र्रेपाल व्यव० देपाल व्यव० पोषल । सर्वेषां आत्णां कुटुंबेन पुण्यकर्मणा ओसनाल वीशा विशेषण विभूषितः । ततो व्यव० पोषलेन सुत घरणी संग्राम प्रमुख कुटुंबयुतेन पितृष्वसुर्वा० शोषी श्रेयसे तस्या एव द्रव्येण स्वाध्यायपुत्तिका स्वीय सुत-सुतादि-क्रुटुंबस्य पठन-गुणनार्थं 10 पुत्तिका लिखापिता । नंदताचिरं पुत्तिकेयं ॥
- § २९७. काञ्यानुशासन-सवृत्तिक असं० १३९० (पाटण, तपागच्छ भाण्डागार] 15 संवत् १३९० वर्षे चैत्र सुदि २ सोमे श्रीसंभतीर्थे लिखितमित ।। छ ।। ग्रुमं भवतु ।। छ ।।

[ संभात, शान्तिनाधसानभाण्डागार ] समस्तिनप्रथमकच्डामणि श्रीकृष्णिराजिषग्चे सुविहितिशरोमणि श्रीपद्मचन्द्रोपाध्यायान्वये महारक श्रीपृथ्वीचन्द्रसरयस्तत्पद्वांबरिदनकर श्रीप्रभानंदस्रीणां सदुपदेशेन समस्तपृथ्वीतलाच्ये 20 सुचितितगोत्रपवित्रिते सा० क्षेमंधरपुत्राः सा० धनचन्द्र-सुनिचन्द्र-देपालािमधाः । धनचन्द्रसुती पीमसिंह-कालािभधो । सुनिचन्द्रसुताः छाहिल-नोल् सोमसीह-हालािभधाः । पीमसिंहपुत्री लाहड-नरपालौ । सोमसीहपुत्राः सा० घरणिग-आसपाल-दूल्हण-कान्ह-पार्श्वाभिधानाः । तैः सद्गुरूणास्रुपदेशलेशं निशम्य संसारासारतां विचार्य संवत् १३९१ वर्षे स्वमातुः सोमश्रीश्रेयोऽर्थे गृहीतिमदं नंदतादाचंद्राकं वाचकप्राहकैः सदा ।।

- § ३००. उपदेशमालावृत्ति [ रत्नप्रभकृता ] अ सं० १३९४ अ [पाटण, संघसत्कभाण्डागार ] संवत् १३९४ वर्षे कार्तिक सुदि प्रतिपदायां शुक्रे श्रीयुगादिचैत्यमंडिते मडवाडाग्रामे श्रीउपदेश-३० मालावृत्तिः सुगुरुश्रीसर्वदेवस्रिवाचनिक्रयायोग्या पं० अभयकलसेन लिखिता ॥ शुभगस्तु ॥ १८ के० प्र०

- गंवत् १३९६ वर्षे आसोज सुदि १५ शुक्रे अश्विनि नक्षत्रेऽदोह श्रीअणिहस्रुपुरपत्तने श्रीपरिशिष्ट-पर्वपुस्तकं संपूर्ण लिखितम् ॥
- § ३०३. धनदेव-धनदत्तकथा असंवर् १३९८ अ [पाटण, तपागच्छ भाण्डागार] संवर् १३९८ वर्षे पो० श्रुदि ७ सोमे कथाद्वयं लिखितमिति ॥
- ६ ३०४. आवइयकनिर्युक्ति असं०१४०० अहिसां विष्युक्ति अवश्यक्षेत्र । अवश्यक्षेत्र विष्युक्ति विष्युक्ति विष्युक्ति विष्युक्ति ।

संवत् १४०३ वर्षे मार्गा सु ११ रवी ॥ प्रथाप्र २२१३ ॥

- 15 § ३०६. पर्श्वषणाकल्प-कालिकाचार्यकथा ⊕ सं० १४०४ ⊕ [जेसलमेर, शृहद् भाण्डागार] संवत् १४०४ वर्षे पोषवदि ३ भौमे ।
- § ३०७. सामाचारी [तिलकाचार्यकृता] अ सं० १४०९ अ [जेसलमेर, वृहद् भाण्डागार] संवत् १४०९ वर्षे पोषसुदि १० रवी श्रीपूर्णिमापक्षीय प्रथमशास्त्रीय श्रीसर्वाणंदस्ररिपट्टे श्रीगुणचंद्रस्ररिपट्टे श्रीगुणप्रभस्ररिशिष्य वीरचंद्रेण कावा(१)ग्रामे सामाचारी-पुत्तिका लिखिता।
  - § ३०८. कातंत्रवृत्तिविवरणपंजिका । ७ सं० १४११ ७ [ जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार ] सं० १४११ वर्षे पौषवदि ७ सोमे अद्येह श्रीमदणिहल्लपुरपत्तने खरतरगच्छीयभद्वारिकश्रीजिन-चंद्रसूरिशिष्येण पं० सोमकीर्तिगणिना आत्मावबोधनार्थे वृत्तित्रितयपंजिका लिखापिता लिखितं पं० महिया(पा १)केन । यादशं पुस्त⋯ ।

- § ३११. धर्मविधिवृत्ति [उदयसिंहाचार्यकृता] 

  संवत् १४१८ वर्षे चीबाग्रामे श्रीनरचंद्रस्रीणां शिष्येण श्रीरत्नप्रमस्रीणां बांधवेन पंडितगुणमद्रेण 5 कच्छ्लीश्रीपार्श्वनाथगोष्टिकलींबा मार्यागउरी तत्पुत्रश्रावकजसा इंगर तद्भिगिनी श्राविका वीझी तीव्ही प्रभृ[तिरि]त्येषां साहाय्येन प्रभुश्रीश्रीप्रमस्रिरिवरिचतं धर्म्मविधिप्रकरणं श्रीउदयसिंह-स्रिरिवरिचतां वृत्तिं श्रीधर्मविधिग्रंथस्य कार्तिकविद दश्मीदिने गुरुवारे दिवसपाश्चात्यघटिका द्वयसमये खिपतृमात्रोः श्रेयसे श्रीधर्मविधिग्रंथमिलखत् ॥
- § ३१२. कल्पपुस्तिका असं० १४२१ अ [अमदाबाद, ऊजमबाई जैन धर्मशाला भंडार] 10 संवत् १४२१ वर्षे वैशाखसुदि पंचमी दिने श्रीमदणहिलपत्तने श्रीकल्पपुस्तिका पं० महिपा- (या १)केन लिखिता।
- § ३१४. त्रिषष्टिशलाकाचिरत्र [अष्टमपर्व] ⊕ सं० १४२४ ⊕ [पाटण, संघसत्कभाण्डागार]

  सक्षमेन्दु—जलघि-क्षितिप्रमे वत्सरे सहजतो विचित्रिते ।

  नेमिनाथचिरतं ह्यदादसौ श्रीशशी खगुरवे विनेयकः ॥

  संवत् १४२४ वर्षे मार्ग सुदि ७ सप्तम्यां तिथौ अद्येह युवराजवाटके पुलकं श्रीनेमिनाथस्य 20 अलेषि ॥ शुमं भवतु ॥
- § ३१५. उपदेशमाला [हेमचंद्रसूरिकृता] ® सं० १४२५ ® [पाटण, संघसत्क भंडार] संवत् १४२५ वर्षे भाद्रपदवदि ५ भौमे पुष्फमालाष्ट्रतिः संपूर्णा लिखिता ॥ छ ॥ खिस्त ॥ प्रंथाप्र० १४००० ॥
  - ऊकेशवंशे श्राद्धधर्मधुरीणोरीणदानादिपुण्यकृत्यकरणनिपुणः ठ० पूनाभिधानः श्रावकपुंगवोऽभूत्। 25 तत्पुत्रः पवित्रः ठ० धणपालः तस्य सहचारिणी सदाचारिणी पापप्रवेशवारणी ठ० धुंधलदेवीति जहे । तत्कुक्षिसमुद्भवेनात्यद्भुतसुकृतप्रोद्भूतश्रीश्रीदेवताप्रसादसाधिताधिकतरसकलश्चभकृत्यनिवहेन ठ० मोषाभिधेन श्राद्धवरेण पूज्यमद्दा० श्रीअमयसिंहस्र्रिसद्व्याख्यामृतवृष्टिसमुत्पन्नभावना-कल्पविश्लीप्रभावात् श्रीपुष्फमःलावृत्तिपुस्तकं स्विपत्रोः श्रेयोर्थमलेखयत् । श्रुभवृद्धो वृद्धः पुत्रः ठ० देपाल, लघुर्धनपालनामाभृत् । ठ० मोषा लघुस्रात् वेताक आसीत् ।।

- § ३१६. अजितजिनचरित्र (त्रिषष्टीय) असं० १४३६ अ [पाटण, संघसत्कमांकागार] संवत् १४३६ वर्षे भाद्रपदवद ५ भूमे लक्ष(लिखि) ता । पं० मलयचंदशिष्य साल्हाकेन लिखितमिति भद्रं ॥ शुमं मवतु ॥
- § ३१७. आवइयकबृहद्वृत्ति (द्वितीयखंड) अ सं० १४४२ अ [पाटण, संघसत्कमाण्डागार] 5 संवत् १४४२ वर्षे श्रीस्तंभतीर्थे पौषघशालायां आवश्यकवृत्तिद्वितीयखंडपुस्तकं लेखितं।
- - § ३२०. जीवाभिगमसूत्र ७ सं० १४४४ ७ [पाटण, संघवीपाडा भंडार] संवत् १४४४ वर्षे अश्विन वदि ८ बुधे ।
- § ३२१. आवइयकलघुवृत्ति [तिलकाचार्यकृता] ® सं० १४४५ ® [बंमात, शान्तिनाथमं०]
  15 संवत् १४४५ चैत्र वदि ३ सोमे श्रीस्तम्भतीर्थे कायस्थज्ञातीय महं जाना सुत म० मालाकेन
  लिखितं ।

माल्हणदेवी सुतविशुद्धवासनावइयकलशुवृत्तिम्। लेखयति स दारांबुँधि-दार्फाँग्वेदे स्तंभतीर्थपुरे॥

- 25 ९० ।। प्राग्वाटज्ञातीय सा० षोषासुत सा० महणा मार्या म० गोनी पुत्र्या विहित श्रीयात्रादि बहुपुण्यकृत्य सं० हरिचन्द पितृस्त्रसा पारस मागिनेय्या वीक्ष श्राविकया भट्टारकप्रश्वश्रीदेवसुं-दरस्तिगुरूणाम्रुपदेशेन अभयचूला प्रवर्तिनी पदस्थापना श्रीतीर्थयात्राद्यथे समागत सं० हरिचन्देन सह प्राप्तया श्रीस्तम्भतीर्थे सं० १४४७ वर्षे संमत्तिपुस्तकं लेखितमिति । मद्रं श्रीसंघस्य ।।

- § ३२७. उत्तराध्ययनसूत्रवृत्ति 

  #सं० १४५२ अ [पाटण, संघवीपाडा भंडार]
  संवत् १४५२ वर्षे अश्विनशुदि १ प्रतिपत्तिथौ रविदिने श्रीउत्तराध्ययनबृहद्वृत्तिपुर्त्तकं
  लिखितं ।। ग्रंथाग्रं १८००० ।। छ ।। शुभं भवतु ।।
- § ३२८. विशेषावइयकवृत्ति [ द्वितीयखंड ] असं० १४५३ अ [पाटण, संघवीपाडा मंडार]
  ─ग्रंथाग्रं २८००। ग्रुमं भवतु । संवत् १४५३ वर्षे भाद्रपदवदि १४ गुरौ । प्राग्वाट ज्ञातीय 15
  च्य० आसा भार्यया आ० आसलदेच्या च्य० आका धर्मसीह वाछा देवादिपुत्रैः शिवादिपौत्रैश्व
  युत्या तपागच्छनायक श्रीदेवसुंदरस्रिगुरूणाम्रुपदेशेन श्रीपत्तने सं० १४५३ वर्षे श्रीविशेषावइयकद्वितीयखंडं लेखयति स्रोति मद्रं ।।

सं० १४५६ वर्षे माघशुदि १० बुधे त्रुटिः पूरिता। श्रीतंमतीर्थे वृद्धपौषधशालायां तपागच्छीय मद्दारिक श्रीजयतिलकसूरि तत्पट्टे श्रीरत्नसागरसूरि तदुपदेशेन पुत्तकं लखापितं ।।
[ चूर्णियन्थमान्तमागे-]

यावद्गिरिनदीद्वीपा यावचन्द्रदिवाकरो। यावच जैनधर्मोऽयं तावश्रंदतु पुरत्तकम्।। संवत् १४५६ वर्षे 30 श्रीस्तम्भतीर्थे बृहत्पौषधञ्चालायां भद्वारिकश्रीजयतिलकसूरि अनुयोगद्वारचूर्णी उद्वारः कारावितः।

5 [अन्याक्षरैः पश्चाल्लिखता पंक्तिः-]

उ० श्रीजयप्रभगणिशिष्य उ० श्रीजयमन्दिरगणिशिष्य भट्टा० श्रीकल्याणरत्नस्ररिगुरुम्यो नमः। पं० विद्यारत्नगणि।

§ ३३४. आचारांगसूत्रटीका असं० १४६७ अ [पाटण, संघवीपाडा भंडार] सं० १४६७ वर्षे आश्विन शुद्धि १० रवी पूर्वे लिखितं। सं० १४८५ वर्षे मार्गविद्धि २ बुघे 10 श्रुटितं समारचितं। शुमं भवतु ॥

§ ३३५. सूत्रकृताङ्गसूत्र \* सं० १४६८ \* [पाटण, संघवीपाडा भंडार]

पद्मोपमं पत्रपरंपरान्वितं वर्णोङ्वलं सक्तमरंदसुंदरं ।

मुमुक्षुभृंगप्रकरस्य वस्त्रमं जीयाचिरं सत्रकृदंगपुर्त्तकं ॥ १ ॥
संवत १४६८ वर्षे ३ शुक्रे अद्येह श्रीपत्तने लिखितमिदं ॥

15 § २२६. शांतिनाथचरित्र [माणिक्यचंद्रविरचित] क्ष सं०१४७० क्ष [पाटण, संघवीपाडा भं०] संवत् १४७० वर्षे मार्गसिखदि १२ बुधे श्रीशांतिनाथचरित्रं लिपतं। संपूर्णः । श्रीतपागच्छे लघुपोशालायां पुत्तकं लिपतं। सहजसमुद्रगणिना लिखापितोऽस्ति । श्रुभमस्तु । अद्येह श्रीसंमतीर्थे ॥ छ ॥

§ ३३७. श्रेयांसचरित्र [देवप्रभसूरिकृत] ® सं० १४७० ® [पाटण, संघवीपाडा भंडार]
20 सं० १४७० माघवदि ९ बुधदिने पुस्तकं भादाकेन लिलिखे ॥

§ ३३८. टयवहारभाष्यवृत्ति [ त्रुटित ] असं० १४७० अ [पाटण, संघवीपाडा भंडार] संवत् १४७० वर्षे चैत्र विद ३ तृतीया तिथौ वार रवौ पुस्तकं लिखितं समाप्तं । स्त्रवृत्ति सर्वप्रंथ सहस्र [ ] एकत्र स्त्रांकः ।

§ ३३९. अरिष्टनेमिचरित [ रत्नप्रभसूरिकृत ] अ सं० १४७० अ [पाटण, संघवीपाडा भंडार ]
25 संवत् १४७० वर्षे आसोसुदि षष्ठीगुरौ तपागच्छि श्रीसोमसुन्दरसूरिगच्छनायकः । श्रीसंभतीर्थे सहजसमुद्रगणीना भंडारी लिखापित पुस्तक । ग्रंथाग्रं १३६०० शुभं भवतु ।

६३४०. औपपातिकसूत्र—वृत्ति ॐ सं० १४७३ ॐ [पाटण, संघवीपाडा अंडार] ग्रंथाग्रं ३१२५ शुभं भवतु । संवत् १४७३ वर्षे फागणवदि ४ बुधे अद्येह श्रीपत्तने लिखितं। प्राग्वाटज्ञातीय श्रेष्ठि लाषा अधि धर्माको धर्मकर्मपरायणः । तद्मार्था रत् धर्मकर्मनिरता।

[पाटण, संघवीपाडा भंडार]

खद्रव्यं सप्तक्षेत्र्यां वपन् तपागच्छनायकश्रीदेवसुन्दरस्र्रिशिष्य श्रीसोमसुन्दरस्र्रीणासुपदेशेन श्रीजैनागमं लक्षमप्यलीलिखत् ॥ ६३४१. निरयावलीसूत्र [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] संवत् १४७३ वर्षे .... .... सुदि १० गुरी अद्येह स्तंमतीर्थे वृत्तिर्लिखता ॥ § ३४२. कुमारपालप्रबन्ध [ अज्ञातकर्तृक ] अ सं० १४७५ @ [पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 5 किंचिद्गुरुगुलाच्छ्रता किंचिदधरदर्शनात्। प्रबन्धोऽयं कुमारस्य भूपतेर्लिखितो मया ॥ इति श्रीकुमारपालप्रवन्धः समाप्तः। संवत् १४७५ मार्गशिरमासे कृष्णपक्षे सप्तम्यां तिथौ सोमदिने लिखितम् ॥ § ३४३. स्याद्वादरत्नाकर 🔹 सं १४७६ 🛊 [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 10 ।। स्वस्ति ।। संवत् १४७६ वर्षे वैशाप सुदि ५ गुरौ लिखितं श्रीमदणहिल्लपत्तने । शुभं भूयात् । देविगरिवास्तव्य प्राग्वाट झातीय सा० सलक्ण भार्या धन् पुत्री माऊ नाम्या तपागच्छनायक श्रीसोमसुन्दरस्रीणामुपदेशेन साद्वादरत्नाकरप्रथमलंडं लेखितं। शिवमस्तु श्रीश्रमणसंघस । सं० १४७८
 [पाटण, संघवीपाडा भंडार] **§ ३४४. जंबुद्दीपप्रज्ञतिसूत्र-वृत्ति** संवत् १४७८ वर्षे श्रावणसुदि ५ रबौ लिखितं श्रीमदणहिस्त्रपत्तने। 15 § ३४५. चन्द्रप्रज्ञतिसूत्र 🔹 सं० १४७९ 🐞 [पाटण, संघवीपाडा भंडार] संवत् १४७९ वर्षे ज्येष्ठ वदि दशम्यां गुरौ चंद्रप्रक्षितिका। § ३४६. पंचप्रस्थानविषमपद्व्याख्या \* सं० १४८० \* [ सुरत, हुकममुनिजी क्रानभंडार] ॥ स्वित ॥ संवत् १४८० वर्षे अद्येह श्रीडुंगरपुरनगरे राउल श्रीगइपालदेवराज्ये श्रीपार्श्वचैत्यालये लिखितं पचाकेन ॥ ग्रंथाग्रं ५८८८। संवत् १४८० वर्षे कार्तिक वदि १२ रवौ महं मीमासुत हरिदासेन लिखितं। शुमं भवतु । कल्याणमस्तु । मंगलमस्तु । श्रीसंघस्य भद्रं भूयातु ॥ ६३४८. चन्द्रप्रज्ञतिसूत्रटीका 🟶 सं० १४८० 🏶 [पाटण, संघवीपाडा भंडार ] ०श्रीमलयगिरि विरचिता चन्द्रप्रज्ञप्तिटीका समाप्ता । ग्रंथाग्रं ९५०० श्लोकमानेन यथा । 25 संवत् १४८० वर्षे पौष ग्रुदि १३ बुधे लिखितं। 

संवत् १४८० वर्षे फागुण वदि ११ शनौ।

६ ३५०. सूर्यप्रज्ञितवृत्ति सं० १४८१ % [पाटण, संघवीपाडा भंडार ] संवत् १४८१ वर्षे वैशाख शुदि ८ बुघे लिखितं श्रीमदणहिस्त्रपत्तने । शिवमस्तु । ६ ३५१, आचारांगसूत्र-वृत्ति 🔹 सं० १४८५ 🕸 [ जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार ] ।। ख़िस्त ।। संवत् १४८५ वर्षे ज्येष्ठ सु० द्वितीयायां गुरौ श्रीखतरगच्छे श्रीजिनभद्र [ स्नूरि ] राज्ये परीक्ष गुजरसुत घरणाकेन श्रीआचारांगसत्र-निर्धुक्ति-पृत्तकं लेखयांचके ठा० 5 सारंगेन | अन्याक्षरैः पश्चाल्लिपः-] सोमकुंजरगणिना '''' श्रीजयसागरमहोपाष्यायपादानां समीपे पठता पं० सोमकुंजरग्रुनिना यथायोगं शोधितं । पुनः '''' शोधनीयं । सं० १४९२ वर्षे शोधि[तं] '''' । [पाटण, संघवीपाडा भंडार] 10 संवत् १४८५ वर्षे श्रीइंगरपुरे राउल श्रीगइपाल विजयराज्ये श्रावण वदि १५ ध्रुकदिने श्रीद्या-श्रयषृत्तिप्रथमखंड लिखितं लींबाकेन ॥ **६३५३. ह्याश्रयमहाकांव्य-सवृत्तिक** [ द्वितीयखंड ] 🛭 सं० १४८६ 🕏 [पाटण, संघवीपाडा भंडार] द्वितीयखंड ग्रंथाग्र ८८५८ । सकलग्रंथ १७५७४ । संवत् १४८६ वर्षे श्रीहंगरपुरे लिखितं 15 लींबाकेन। [जेसलमेर, वृहद् भाण्डागार] संवत् १४८६ वर्षे माघवदि पंचम्यां सोमे .... स्थानां ग्रह्मत्र दुत्तिपुरतकं लिखापितं । § ३५५. आवइयकचूर्णि अ सं० १४८७ अ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] संवत् १४८७ वर्षे ....। 20 § ३५६. ओघनिर्युक्तिवृत्ति 🟶 सं० १४८७ 🟶 🛛 [ जेसलमेर, वृहद् भाण्डागार ] संवत् १४८७ वर्षे श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिपट्टालंकार श्रीगच्छनायक श्रीजिनभद्रसूरि-सुगुरूणामादेशेन पुस्तकमेति इसितं शोधितं च । लिखापितं साह धरणाकेन सुत साईया सहितेन। 25 ६ ३५७. कथाकोशप्रकरण अ सं० १४८७ अ [ खंभात, श्रीविजयनेमिस्रिशास्त्रसंग्रह ] श्रीजिनेश्वरद्धरिविरचितं कथाकोशप्रकरणं समाप्तमिति । शुमं मवतु श्रीश्रमणसंघस्य ॥ संवत् १४८७ वर्षे आषाढमासे ग्रुक्कपक्षे चतुर्दश्यां तिथौ रविदिने श्रीडुंगरपुरनगरे राउल श्रीगई-पालदेवविजयराज्ये कथाकोशप्रकरणं लिखितं लींबाकेन मंगलमस्तु लेखकपाठकयोः ॥ § ३५८. लघुकल्पभाष्य 😻 सं० १४८८ 🕸 ि जेसलमेर, वृहद् भाण्डागार ो संवत् १४८८ वर्षे श्रीमत्खरतरगच्छनायकश्रीजिनराजस्रिरपट्टप्रद्योतसहस्रकरिकरणानुकराणां 30

श्रीजिनभद्रस्रीश्वराणाग्रुपदेशेन परमदेवगुर्वाञ्चापालकपरोपकारक ए० घरणासुश्रावकेण पु० साईया

सहितेन सा० महिराज .....विस्तरपरिवारक लितेन श्री .....सौवविभवव्ययेनैतत्त्रुस्त[कं] लेखयांचके ।

- § ३६०. चंद्रप्रज्ञितिटीका [मलयगिरि] ङ सं० १४८८ ङ [जेसलमेर, वृहद् भाण्डागार] 5 संवत् १४८८ वर्षे मार्गसुदि ५ गुरौ अद्येह श्रीस्तंभतीर्थे .....रेषाप्राप्तसुश्रावकेण सा० उदयराज सा० बिलराजेन श्रीचन्द्रप्रज्ञप्तिटीका लिखापिता।

- § ३६३. (१) औपपातिकसूत्र-वृत्ति ⊕ सं० १४८८ ⊕ [जेसलमेर, वृहद् भाण्डागार] संवत् १४८८ वर्षे मार्ग सुदि ५ गुरुदिनेःः।
- § ३६४. (२) राजप्रश्रीयसूत्र-वृत्ति ॐ सं० १४८८ ॐ [जेसलमेर, वृहद् भाण्डागार] संवत् १४८८ वर्षे मार्ग सुदि ५ गुरुदिने उवाइयस्त्रवृत्ति-राजप्रश्रीयस्त्रवृत्ति पु० लिखापितं । 15
- § ३६५. दशवैकालिकटीका [ सुमतिगणी ] ® सं० १४८८ ® [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार ] संवत् १४८८ मार्गसिखदि २ (१) गुरौ ।
- § ३६६. नंदिसूत्रटीका ॐ सं० १४८८ ॐ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार]
  संवत् १४८८ वर्षे सत्यपुरे पौषवदि १० दिने श्रीपार्श्वदेवजन्मकल्याणके श्रीखरतरगणाधिपैः
  [श्री] जिनराजस्ररिपद्वालंकारैः प्रश्रुश्रीमिक्जनमद्रस्ररिस्चर्यावतारैः श्रीनंदिसिद्धांतपुर्त्तकं खहस्तेन 20
  शोधितं पाठितं च श्रीश्रमणसंघेन वाच्यमानं चिरं नंदतु ।

- § ३६९. जीवाजीवाभिगमवृत्ति-आदि 

  # सं० १४८९ 

  [ जेसलमेर, वृहद् भाण्डागार ]

  संवत् १४८९ वर्षे मार्गसुदि ५ गुरौ श्रीजीवामिगमलघुवृत्ति-श्रीजंबृद्वीपस्त्र-जंबृद्वीपचूर्णीपुत्तिका।

  १९ ७० पु॰

- § ३७१. पिण्डिनिर्युक्तिवृत्ति [मलयगिरिकृता] असं०१४८९ (केसलमेर, वृहद् भाण्डागार] संवत् १४८९ वर्षे मार्गशीर्ष सुदि ५ गुरौ ....सुश्रावकेण साहबलिराजेन सा० उदयराजादि सपरिवारेण श्रीपिंडिनिर्युक्तिस्त्रलघुवृत्ति वृहद्वृत्तिपुक्तकं लिखापितं।
- §३७२. बृहत्कल्पवृत्ति [ तृतीयखंड ] अ सं० १४८९ अ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] संवत् १४८९ वर्षे मार्गसुदि ५ गुरुदिने ः खहत्कल्पवृत्तितृतीयखंड पुस्तकं लिखापितं।

- - § ३७७. न्यायावतारिटपनक असं० १४८९ आ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] [श्रीराजशेखरद्धरिविरचितं] न्यायावतारिटप्पनकं समाप्तं। संवत् १४८९ वर्षे श्रावण सुदि बुधे त्रयोदक्यां तिथौ लिखितं।
- 25 § ३७८. सूर्यप्रज्ञिति [ मलयगिरि ] सं० १४८९ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] संवत् १४८९ वर्षे भाद्रपद शुदि षष्ठी शुक्ते श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्रस्ररिविजयराज्ये परिश्वि गूजरसुत परीक्षि घरणाकेन श्रीसर्यप्रज्ञित्तपुत्तकं लिखापितं।

- **§ ३८०. बृहत्कल्पभाष्य 💮 🕸 सं० १४९० 🕸** [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] संवत् १४९० वर्षे मार्गशीर्ष सुदि पंचम्यां तिथौ गुरुवासरे बहत्कल्पपुरतकं लिखापितं । § ३८१. व्यवहारवृत्ति ₩ सं० १४९० ₩ [ जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार ] संवत् १४९० मार्ग सु० ५ पंचम्यां तिथौ । § ३८२. टयवहारवृत्ति [ द्वितीयखंड ] ® सं० १४९० ● [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] 5 संवत् १४९० वर्षे मार्गशीर्ष सुदि पंचम्यां तिथौ .....। § ३८३. व्यवहारचूर्णि # • १४९० ● [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] संवत् १४९० वर्षे माघवदि ५ शुक्रे । संवत् १४९० वर्षे फा० वदि ९ गुरौ लिखितं श्रीसंभतीर्थ .....शिव्यवहारभाष्य-दञ्जा-10 श्रुतस्कंघनिर्युक्ति वृक्तकं लिखापितं । § ३८५. द्शाश्रुतस्कंधसूत्र-चूर्णि-आदि ® सं० १४९० ® [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] संवत् १४९० वर्षे चैत्रसुदि २ शुक्रे ..... § ३८६. बृहत्करुपवृत्ति [ द्वितीयखंड ] 🐵 सं० १४९० 🕸 [ जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार ] संवत् १४९० वर्षे वैशाष सुदि पंचम्यां तिथौ गुरु .... बृहत्कल्प द्वितीयखंड पुरुतकं । § ३८७. छन्दोऽनुशासनवृत्ति 🕸 सं० १४९० 🕸 🛛 [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] सं० १४९० वर्षे आषाढ सुदि ६ शनिदिने श्रीमति स्तंभतीर्थे अविचलत्रिकालज्ञाज्ञापालनपद्धतरे विजयिनि श्रीमत्खरतरगच्छे श्रीजिनराजस्रिपट्टे लिब्बलीलानिलय बंधुरबहुबुद्धिबोधितभूवलय कृतपापपूरप्रलय चारुचारित्रचंदनतरुमलय युगप्रवरोपम मिध्यात्वनिकरदिनकरप्रसरसम श्रीमद्-गच्छेशभट्टारक श्रीजिनभद्रस्रीश्वराणाम्रुपदेशेन प० गूजर सुतेन रेषाप्राप्तसुश्रावकेण धरणाकेन 20 पुत्र साईया सहितेन छन्दश्रृडामणिपुत्तकं लिखापितं पुरोहित हरियाकेन लिखितं।। § ३८८. उत्तराध्ययनवृत्ति [ शान्तिसूरिकृता ] ® सं० १४९१ ® [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार ] संवत् १४९१ वर्षे कार्तिक वदि ११ गुरौ।

प्रभाते मंडितं ॥ छ ॥

§ ३८९. विशेषावर्यकलघुवृत्ति [कोट्याचार्यकृता] असं०१४९१ अ [पाटण, संघवीपाडा भं०]

संबत् १४९१ वर्षे द्वितीय ज्येष्ठवदि ४ भूमे श्रीस्तंभतीर्थे लिखितमस्ति ॥ चैत्र वदि १२ शनी <sup>25</sup>

- § ३९१. आवश्यकबृहद्वृत्ति [मलयगिरिकृता] असं० १४९१ अ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] संवत् १४९१ वर्षे श्रावण सुदि ८ मौमे श्रीमलयगिरिकृतश्रीआवश्यकबृहद्वृत्तिद्वितीयखंडपुलकं।
- \$ ३९२. उत्तराध्ययनटीका [ सुखबोधा ] अ सं० १४९१ अ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार]

  —इत्युत्तराध्ययनटीका[यां] सुखबोधायां षद्त्रिंशमध्ययनं समाप्तं । संवत् १४९१ वर्षे श्रावण
  व० १३ रवी श्रीस्तंभतीर्थे अविचलत्रिकालज्ञाज्ञापाल[न] पद्धतरे विजयिनि श्रीमत्खरतरगच्छे
  श्रीजिनराज ........... [क्रमाझ ३८७ सहशो सर्वोऽपि लेखः —] साईया सिहतेन श्रीसिद्धांतकोशे
  श्रीउत्तराध्ययनलघुटीका स्रत्रसिहता समाप्ता ।।
- § ३९३. कियारत्वसमुचय [ गुणरत्नसूरिकृत ] क्ष सं० १४९२ क्ष [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] संवत् १४९२ वर्षे श्रीपत्तननगरवास्तन्य सं० सांडा भार्या कामलदे सुत सं० कर्मणेन भार्या मांईयुतेन खश्रेयसे खधनन्ययेन तपाश्रीसोमसुंदरसूरिगुरूणाग्रुपदेशेन श्रीताडे कियारत्नसमुचयो लेखितो विबुधैर्वान्यमानं चिरं नंदात् ॥ जयानन्दसूरीणां सत्कं ॥
- § ३९४. आवइयकबृहद्वृत्ति [द्वितीयखंड] असं० १४९२ [बंभात, ज्ञान्तिनाथमं०] संवत् १४९२ वर्षे आषाढ सुदि ५ गुरु श्रीमेदपाटदेशे श्रीदेवकुलपाटकपुरवरे श्रीकुंभकर्णराज्ये श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनचंद्रसरिपद्वे श्रीजिनसागरस्रिराजानाम्नुपदेशेन श्रीडकेशवंशीय नवलक्ष- शाखामंडन सा० श्री रामदेवभार्या साध्वीनी मेलादे तत्पुत्र राजमंत्रीधुराधौरेय साधु श्रीसज्जण- पालस्तेन सा० रणमळ सा० रणधीर सा० रणवीर सा० मांडा सा० सांडा सा० रणश्रम सा० चौंडा सा० कर्मसिंह प्रमुखसारपुत्रपरिवारपरिकलितेन निजपुण्यार्थं श्रीआवश्यक बृहद्वृत्ति द्वितीयखंडं भांडागारे लिखापितं ॥ छ ॥ श्रुभमस्तु ॥ चिरं नंद्यात् वाच्यमानं साधुवंदैः ।
- § ३९५. योगशास्त्रविवरण असं० १४९२ अचित्रक्ष्मण्डागार]
  20 संवत् १४९२ वर्षे पोष शुदि २ गुरौ अद्येह श्रीदर्भवत्यां .....।
  - § ३९६. सर्वसिद्धान्तविषमपद्पर्याय अ सं० १४९३ अ [जेसलमेर, गृहद् भाण्डागार]
    संवत् १४९३ वर्षे श्रावण वदि १ गुरौ श्रीस्तंभतीर्थे श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनराजद्धरिपदे श्रीजिनमद्रद्धरीश्वराणाग्रुपदेशेन प० गूर्जरपुत्र प० घरणाकेन पुत्र साईया सहितेन श्रीसिद्धांतकोशे समस्तिसद्धांतविषमपदपर्यायपुत्तकं लिखापितं।
- 25 ६ ३९७. प्रशामरतिप्रकरणवृत्ति क्ष सं० १४९७ क्ष [पाटण, संघवीपाडा मंडार]
  संवत् १४९७ वर्षे कार्तिक शुदि १० मुरौ श्रीदेवलवाटकनगरे श्रीचंद्रगच्छे श्रीपूर्णचंद्रस्रिपट्टकमलहंसैः श्रीहेमहंसस्रिरिमः खयं पुण्यमेरुगणिभिश्र ग्रुद्धलभंगे पं० हेमसारगणिमिलित पर्ण "
  पुस्तकस्थास्य हेममेरुगणिद्यांतादर्शकेन श्रुटितपूर्तिः कृता । चिरं नंदतु । साधुसाध्वीभिर्वाच्यमाना कल्याणमालां करोतु । सम्नतस्थास्य प्रथस प्रथाप्रं श्लोक २५०० । अत्र तु पुत्तके अस्त्रा
  वृत्तिरस्ति । एतद् प्रथाप्रं स्त्रप्रमाणरहितं विचार्य कार्यं बुद्धमद्भिः । यादशं पुत्तकं दृष्टं० ।

[ खंभात, शांतिनाथ भं० ]

§ ३९८. कथावली [ भद्रेश्वरसूरिकृता ] ® सं० १४९७ ® [पाटण, संघवीपाडा भंडार ] [ प्रथमलंडपान्ते- ] ग्रंथाग्रं १२६०० । संवत् १४९७ वर्षे वैशाष वदि १२ बुधे अद्येह श्रीस्तंभ-तीर्थे महं माला सुत सांगा लिखितं ॥ छ ॥ [ द्वितीयलण्ड पान्ते- ] इय पढमपरिच्छेओ तेवीससहस्सिओ सअद्वमओ । विरमइ कहावलीए महेसरसूरिरइओ ति ॥ 5

इति कहावलीसत्कस्य द्वितीयं खंडं समाप्तं ॥ छ ॥ संवत् १४९७ ।

### अविशष्टिखानुपूर्तिः ।

§ ३९९. पर्युषणाकल्प अ सं० ९२७ अ (?) [अमदाबाद, उजमबाई जैनधर्मशाला भंडार] पर्युषणा [ कल्प ] ग्रंथाग्र १२१६ । संवत् ९२७ वर्षे आषाढ सुदि ११ बुधे । [ जैनसाहित्यप्रदर्शन, प्रशस्तिसंप्रह पृ० ३ ] § ४००. भवभावना [ मलधारी हेमचंद्रकृत ] अ सं० ११९१ अ [पाटण, संघवीपाडा भंडार] संवत् ११९१ वैशाष सुदि ४ शुके ॥ मंगलं महाश्रीः ॥ § ४०१. त्रिषष्ठिशलाकाचरित्र [१० म पर्व ] अ सं० १२०८ अ [संभात, शांतिनाथ मं०] संवत् १२०८ वर्षे लिखिता। § ४०२, पिंडनिर्युक्ति <a>® सं० १२०९</a> <a>® सं० १२००</a> <a>® सं० १२००</a> <a>® स संवत् १२०९ कार्तिक वदि १२ सोमे पुस्तिकेयं लिखितेति ॥ छ ॥ मंगलं महाश्रीः ॥ ६ ४०३. छड्डाश्रावक व्रतग्रहण प्रकरण अ सं० १२१६ अ [खंभात, शांतिनाथ भं०] सं० १२१६ वर्षे कार्तिक सुदि १० तिथी श्रीमानतुंगस्रिपार्थे .....। § ४०४. सिद्धहेम [अप्टमाध्याय] अ सं० १२२४ अ [संभात, शांतिनाथ भं०] सं० १२२४ वर्षे माद्रपद श्रुदि ३ बुधे । महं० चंडप्रसादेन सुत यशोधवलार्थे लिखितः । § ४०५. रत्नदेवीश्राविका व्रतप्रहण प्रकरण ® सं० १२३२ ® [संभात, शांतिनाथ भं०] संवत् १२३२ वर्षे दीवाली दिवसे गुरुवारे श्रीभद्रगुप्तस्र्रिपार्श्वे व्रतप्रतिपत्तिः। सं० १२४९ श्रावण सुदि ८ सोमे। § ४०७. पाससिरिश्राविका व्रतप्रतिपत्ति 😻 सं० १२५९ 🕸 [संभात, शांतिनाथ भंडार] 25 संवत् १२५९ वर्षे शिवस्रिरपार्श्वे व्रतग्रहणं। ६ **४०८. तपोरत्नमा**लिका 😻 सं० १२६५ 🕸

संवत् १२६५ वर्षे माघ शुद् ८ बुधे समर्थितमिदं । मरुअच्छे सम्मत्तं ।

5 ६ ४१९. त्रिषष्टीयमुनिसुव्रतचरित्र असं० १३१८ अ [संभात, शांतिनाथ मं०] सं० १३१८ ज्येष्ठ ग्रुदि २ खो लिखितं।

६ ४१२. शांतिनाथचरित्र असं० १३३८ अ [संभात, शांतिनाथ मं०] सं० १३३८ वर्षे आषाढ शुदि १५ शनौ ॥

§ ४१४. वसुदेवहिंडी क्ष सं० १३८८ क्ष [ संभात, शांतिनाथ भं०] सं० १३८८ वर्षे मार्गसुदि १३ भोमे स्तंभतीर्थे वसुदेवहिंडी लिखिता।

६ ४१५. उणादिविवरण असं० १४६० अ [संभात, शांतिनाथ मं०] संवत् १४६० वर्षे चैत्र वदि ९ गुरावशोधि।

§ ४१६. विशेषावइयकवृत्ति (प्रथमखंड) अ सं० १५०८ (१) अ [पाटण, संघसत्क भं०]
—साहुरतनसीह-साहुकुमरसीहाम्यां लिखापितं । "उपा० श्रीउदयधर्मेण सं० १५०८ वर्षे श्रीपत्तने वाचयां चक्रे ।

\$ 8१७. उत्तराध्ययनसूत्र क सं० १५१६ (१) क [पाटण, संघसत्कभाण्डागार]
श्रीमत्श्रीवृद्धतपागच्छे भट्टारक श्रीरत्नाकरसूरिसंताने भट्टारक श्रीजयतिलकसूरिपट्टप्रभाकरभट्टा० श्रीरत्नसिंहस्ररिशिष्य मट्टा० श्रीउद्यवह्णभस्रि श्रीज्ञानसागरस्रि महत्तरा श्रीधर्मलक्ष्मीगणिनी प्रमुखपरिवारस्य वाचनाय पुस्तकिमदं। श्रीउत्तराध्ययनसूत्र लघुवृत्तिश्च प्र १।
[पश्चाहेखः-] संवत् १५१६ वर्षे १५ रवौ मृगञ्जीर्ष नक्षत्रेऽद्येह श्रीमदणहिह्णपुरपत्तने पात०
श्रीमहिमूद विजयराज्ये पं० मुनितिलकगणि पं० उद्यसारगणिभ्यां शोधितिमदं। परं तथापि
विद्वत्भिः शोध्यं।।

§ ४१८. निशीथचूर्णि असं० १५४९ (?) अ [जेसलमेर, बृहद् भाण्डागार] सं० १५४९ (१) वर्षे श्रीजिनसमुद्रस्रिविजयराज्ये महोपाष्याय श्रीकमलसंयमशिष्य श्रीमुनिमेरु उपाध्यायैर्ग्रन्थोऽयमधीयत ।

६ ४१९. श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रवृत्ति अ सं० १६३५ (?) अ [जेसलमेर, वृहद् भाण्डागार] संवत् १६३५ वर्षे आपाढ शुद्धि नवम्यां पूर्णतां प्रापितं पत्रमदः प्रांतिमं श्रीजिनमाणिक्यद्धिर- पद्धांभोजभास्कर श्रीजिनचंद्रद्धिरः (०िरिभिः १)।

### निर्मितिकाः कतिपया छेखाः ।

| Ş | ४२०.         | सिद्धहेमशब्दानुशासनरहस्यवृत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                             | [ पूना, राजकीयप्रंथसंप्रहालय ]                                                                    |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              | -इत्याचार्यश्रीहेमचंद्रविरचितायां खोपज्ञसिद्धहेमचंद्राभिघानश<br>चतुर्थः ॥ चतुर्थोऽष्यायः । मंडलीमधिवसता यशोदेवांगभू य                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |
| Ş | ४२१.         | कलावतीचरित्र ( प्राकृत )                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [पाटण, संघवीपाडा भंडार] 5                                                                         |
|   |              | सुविहितशिरोमणि श्रीमुनिचंद्रस्रि-प्रभुदेवस्रि-तच्छिष्य चारित्रच<br>माणिक्यचंद्रस्रि साधुजोग्या पुत्तिका श्रीविमरुचंद्रोपाध्य                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| ş | <b>૪</b> ૨૨. | ह्याश्रयमहाकाव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [पाटण, संघवीपाडा भंडार]                                                                           |
|   |              | श्रीश्रीमालवंशीयव्यव० कपदिंशावकेण श्रीजयसिंहसूरिभ्यः पुरि                                                                                                                                                                                                                                                  | तकेयं प्रदत्ता ।                                                                                  |
| 8 | ४२३.         | हेतुबिन्दुटीका ⊛ सं० [ ] ७५ ⊛                                                                                                                                                                                                                                                                              | [पाटण, संघवीपाडा भंडार]10                                                                         |
|   |              | -हेतुबिंदुटीका समाप्ता । [ ] ७५ वर्षे मार्गसिर ।<br>[ पश्चाल्लेलः - ] ब्रह्माणगच्छे पंडित अभयकुमारस्य हेतुबिंदुतर्कः                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                 |
| Ş | ૪૨૪.         | संग्रहणीसूत्र [श्रीचंद्रसूरिकृत] अ सं० " ७१ अ                                                                                                                                                                                                                                                              | पाटण, संघवीपाडा भंडार ]                                                                           |
|   |              | सं                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                 |
| ş | ४२५.         | ललितविस्तरासूत्र <b>वृत्ति</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 15                                                                      |
|   |              | अद्येह स्तंमतीर्थे पं० ज्ञानकीर्तिगणिना लिलतिवस्तरास्त्रवृत्ति पु<br>मेघाकेन निजोद्यमेन लिखिता। यावचंद्राकं पुस्तिका विजयिनी                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| Ş | ४२६.         | प्राकृतद्व्याश्रयकाव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [पाटण, संघवीपाडा भंडार]                                                                           |
|   |              | समाप्तं च । श्रीपृथ्वीचंद्रस्रिशिष्येण हरिचंद्रेण प्रह्लादनपुरे श्री<br>श्रयमहाकाव्यं । कार्तिक शुदि एकादश्यां खो समर्थितं । सं०ः                                                                                                                                                                          | कुमारपालचरितं नाम प्राकृतद्या-<br>·· ॥ ग्रंथाग्रं श्लोकमानं ९५०॥ <sup>20</sup>                    |
| Ş | ४२७.         | पंचांगीपुस्तिका'''''                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [पाटण, खेतरवसहीपाटक ]                                                                             |
|   |              | श्रीमद्केशवालीयवंशजातेन जिनप्रवचनप्रणीतधर्मवस्त्रभेन ।<br>खीम्वडनाम्ना श्रावकेण, तथा तद्भार्यया श्रीलालंकारालंकृतया<br>च्छिनामिकया श्राविकया च खदुहितुर्गृहीतप्रवज्याया विनया<br>निमित्तं पंचांगीपुस्तिका खविभवेन एकादशांगीस्त्रलिखापनाभिश्<br>दिधपारगामिम्यः श्रीजयसिंहस्ररिम्यो वितीर्णा। सा वाच्यमाना न | धर्मानुष्ठानकारिकया छा(१वा)-<br>श्रिया गणिन्याः पठनश्रवणादि-<br>ग्रायमता लेखयित्वा सिद्धांतमहो-25 |

§ ४२८. बृहत्कल्पसूत्रवृत्ति (तृतीयखंड)

[पाटण, संघसत्कभाण्डागार]

-ग्रंथ ९५५१ । साहु आसघर सुत साधु श्रीरतनसीह सुत तेजपालश्रेयोऽर्थे अयं कल्पवृत्तिपुत्तकं त्रित(१ तृती)यखंडं कारापितं लिखापितं च ॥ शुभं भवतु ॥

§ ४२९. पंचप्रमाणीपंचाशिका [ श्रीककुदसूरिरचिता ]

[पाटण, संघसत्क भां०]

श्रीऊकेशगच्छे सुचिंतितगोत्रे श्रे० जसणागपुत्रराजदेवेन पितृमातृश्रेयसे दसवैकालिकस्त्रं पंच-प्रमाणीपंचाशिका [च] लिखापिता । श्रीसिद्धस्रिगुरूणां प्रदत्ता च ।

§ ४३०. कालिकाचार्यकथा

[श्रीजैनानन्द पुस्तकालय, सुरत ]

इति श्रीकालिकाचार्यकथानकसमाप्तं । शुमं भवतु श्रीश्रमणसंघस्य । श्रीपूर्णिमापक्षीय भट्टारक श्रीपुण्यतिलकस्रिरचरणकमलघ्यानेकमनसां श्रीयतिशेखरस्र्रीणां ।। श्रीः ॥

10

15

ि जैनसाहित्यप्रदर्शन, प्र० सं० पृ० ३ ]

§ ४३१. उत्तराध्ययनसूत्र

[पाटण, संघसत्क भां०]

ठ० घरणिगसुत लखमसीहेन उत्तराध्ययनसूत्रपुर्त्तिका व्यलेषि ॥

§ ४३२. नवपद्रप्रकरण-सवृत्ति

[पाटण, संघसत्कभाण्डागार]

नवपदवृत्तिपुस्तक सो० जसवीर सुत श्रे० जसदेव । ग्रं० ९५०० लखित, पत्र २८०, पाठा २ दोरि [सहित १] ।

§ ४३३. संग्रहणीप्रकरणादिपुस्तिका

[पाटण, संघसत्क भां०]

वरनागणि लिखितेयं खपठनार्थं कर्मक्षयार्थं च । वरनागगणि पुरितकेयं ॥

# लिखितपुस्तकान्तर्गतप्रन्थानां नाम्नामकारादिक्रमेण सूचिः।

| प्रन्थनाम है                         | व्यन संवत् कमाइ प्रष्ठाइ         | प्रन्थनाम हे                                                                                 | खन संवत् कमाइ पृष्ठाइ                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| अजितनायचरित्र (१) [त्रिषष्टीय]       |                                  | आवश्यकनिर्युक्त्यादिप्रकरणपुस्तिका                                                           |                                         |
| ,, ,, (२) »                          | १४३७ ३८ ४०                       | मावस्यकविशेषभाष्य-सवृत्ति [ कोट्या-                                                          |                                         |
| भजितनाथादिचरित्र                     |                                  | चार्यकृता ]                                                                                  |                                         |
| अजितनाथादिचरित्र<br>अणुब्वयविही      | ११६९ ११८ १००                     | आवस्यकचूणिं (१)                                                                              |                                         |
| अनुयोगद्वारसूत्र                     | १३०१ ६१९६ १२३                    | " ¸" (₹)                                                                                     | १४८७ हेइपप १४४                          |
| अनयोगद्वारचर्णि (१)                  | १३३३ हर४२ १२९                    | आवश्यकबृहद्वृत्ति [हारिभद्गी]                                                                | १४८७ हेइ७३ १४६                          |
| ,, ,, (२)                            | १४५२ §३२६ १४१                    | ,, ,, [ मल्यगिरिकृता                                                                         |                                         |
| ,, सूत्र-चूर्णि (१)                  | १४५६ §३३२ १४१                    | ,, ,, [द्वितीयखंड]                                                                           | १४४२ हेइ१७ १४०                          |
| अनुयोगद्वार सूत्र-वृत्ति (१)         | १३०१ §१९७ १२४                    | " "                                                                                          | १४९२ हेइ९४ १४८                          |
| ,, ,, (२)                            | ३४८० हेइ४७ १४३                   | आवस्यकलघुवृत्ति (१) [ तिलकाचा०                                                               | १४४५ हेइ२१ १४०                          |
| अनेकान्तजयपताकावृत्तिटिप्पनक (१)     | ) ११७१ §२१ १०१                   | ""(₹)"                                                                                       | १४९२ ७७ ७३                              |
| η η (૨)                              |                                  | " " (ŧ) "                                                                                    | १४४५ ८८ ८२                              |
| अभयकुमारचारित्रादि                   | - 94 66                          | भावश्यकसूत्रसवृत्तिक (१)                                                                     | ११९२ ९ १०                               |
| अभिधानचिन्तामणिनाममाला               |                                  | ,, ,, (२)                                                                                    | १२९८ §१८८ १२ <b>२</b>                   |
| [ सटीका ]                            | १३२७ §२३१ १२८                    | भावस्यकटिप्पन (१)                                                                            | १२५८ §११४ ११ <b>३</b>                   |
| भरिष्टनेमिचरित [ रत्नप्रभस्रिकृत ]   | १४७० १३३८ १४२                    | " " (₹)                                                                                      |                                         |
| आख्यानमणिकोश [ सवृत्तिक ]            | - ९० ८३                          | <b>उणादि</b> विवरण                                                                           | १४६० §४१५ १५०                           |
| आगमिकवस्तुविचारसारवृत्ति (१)         | ११७२ ू§२२ १०१                    | उत्तराध्ययनसूत्र (१)                                                                         | — §१०७ <b>९६</b>                        |
| ,, ,, (२)                            | १३४३ ∫२५५ १३२                    | उत्तराध्ययनसूत्र (२)                                                                         | — §४३१ १५२                              |
| भाचारसूत्र                           | <i>५५ ५६</i>                     | ,, ,, (₹)                                                                                    | ११५९ ु ९९ १००                           |
|                                      | १३२७ §२२९ १२८                    | " " (8)                                                                                      | ११७९ हिस १०१                            |
| भाचारांगसूत्रवृत्ति (१)              | १३०३ <b>§१९८ १</b> २४            | ,, ,, (4)                                                                                    | १२३२ १९९ १११                            |
| ,, ,, ,, (२)                         | १४५० ७८ ७३                       | ,, ,, (६)                                                                                    | १२३६ §१०१ १११                           |
| " " " ( <b>ξ</b> )                   | १४६७ §३३४ १४२                    | ,, ,, (0)                                                                                    | १२९७ §१८२ १२२                           |
| n n % (8)                            | १४८५ १३५१ १४४                    | ,, ,, (८) गत अध्ययन                                                                          |                                         |
| भादिनाथचरित्र [ वर्द्धमानाचार्यकृत ] |                                  | ,, ,, (९)                                                                                    |                                         |
| भावश्यकसूत्र (१)                     | — २० <sup>,</sup> २२             | ,, ,, (90)                                                                                   |                                         |
| " "(₹)                               | ११६६ ११५ १००                     | (11)                                                                                         | 1801 8101 65                            |
| η η (ξ)                              | 1399° 647 66                     | ,, ,, (97)                                                                                   | १४५२ हेरहट १३४                          |
| (8)                                  | १४४४ - ४१ - ४३<br>११९१ - §३६ १०३ | 22 22 (15)                                                                                   | १५१६ १४१७ १५०                           |
| भावइयकनिर्युक्ति (१)                 | *********                        | ,, ,, (१२)<br>,, ,, (१३)<br>• कत्तराध्ययनचूणि<br>• कत्तराध्ययन ब्रुट्टिवृत्ति (१) [ शान्त्या | 986 <b>९</b> §३६८ <b>१</b> 8५           |
| ,, ,, (२)                            | 999८                             |                                                                                              |                                         |
| " " (₹)                              | १२१२ ७३ ७०                       | _                                                                                            | १३४२ हिर५४ १ <b>३१</b>                  |
| ,, ,, (%)                            | १२९७ §१८५ १२२                    | ,, ,, (२) ,,<br>,, ,, (३) ,,                                                                 | 1848                                    |
| ( )                                  | १३११ §२१२ १२५                    |                                                                                              | १४९१ हेइ८८ १४७                          |
| ( )                                  | 1800 §±08 1±0                    | 1                                                                                            | — ९३ ८६                                 |
| ।। (७)<br>२० जै० पु०                 | 24 24-0 140                      | ' " " (4) "                                                                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

| प्रन्यनाम छेस                            | न संवत् कमाङ्क    | पृष्ठा 😨   | प्रन्यनाम                          | छेखन संवत् कमाइ   | पृष्ठाइ |
|------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|-------------------|---------|
| इत्तराध्यवनकशुकृति [निमिचन्त्रस्रिक्त]   | १२९६ ८१           | <b>૭</b> ૫ | ऋविमण्डळवृत्ति                     | १३८० हे२८७        | 125     |
| (.)                                      | 1206 26           |            | नोधनिर्युंक्तिस्त्र (१)            | 9948 80           | -       |
| (2)                                      | - 48              |            | " " " (₹)                          | ११८१ §२६          | 101     |
| (-)                                      | १२२८ हुद्य        |            | बोधनिर्युक्ति-पिण्डनिर्युक्ति      | 1719 Sco          |         |
| ( , )                                    | १३१० §२११         |            | भोषनिर्युक्तिमाप्य                 | १४९१ §३९०         |         |
| / 4 \                                    | १३५२ ३४           |            | भोधनिर्युक्तिवृत्ति (१) [द्रोणाचा  |                   |         |
| (.)                                      | १४८९ हे३७६        |            | कृता ]                             | १२८९ हु१५६        | 116     |
| ( बालोपा )                               | 9869 8365         |            | " "(₹)                             | १४८७ §३५६         |         |
| इत्तराध्ययनसूत्रसटीक                     | - 94              |            | भौपपातिकसूत्र                      | <u> </u>          |         |
| <del></del>                              | - 46              |            | ,, ,, वृत्ति                       |                   |         |
| ा ,, शुः त<br>उद्गटालंकार                | ११५९ §१०          |            | " " "                              | 1866 8363         |         |
| उपदेशकग्दलीवृत्ति [ बालचन्द्र-           | 30                | •          | अंगविद्या                          | १४८८ हे३६७        |         |
| बिरचित ]                                 | 1296 8909         | 223        | <b>अंतगडद</b> शासूत्र              | ११८५ हेर७         |         |
| डपदेशपद [ इरिभद्रस्रिक्त ] (१)           |                   |            | <b>अं</b> तरंगसंधिप्रकरण           | १३९२ §२९९         |         |
| 1-1                                      |                   |            | कथाकोशप्रकरण [ जिनेश्वरसूरिकृत ]   |                   |         |
| ,, ।, (२)<br>,, टीका [वर्डमानाचार्यकृता] |                   |            | कथाकोश [ बिनयचन्द्रस्रिकृत ]       | 1144 §14          |         |
| <del>-</del>                             | 45                |            | कयारतकोश                           | १२८६ §१४७         |         |
| ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,   |                   |            | कथारतसागर [ नरचन्द्रस्रिकृत ]      | १३१९              |         |
| उपदेशमाला (१)                            |                   |            | कथावली [ अद्रेश्वरसूरिकृता ]       | १४९७ हेइ९८        |         |
| उपदेशमाला (२)                            | १३८३ §२८९         |            | कथासंग्रहपुस्तिका                  | १३३९ हरधर         |         |
| उपदेशमालादि-प्रकरणपुस्तिका 🤇 🤉 🕽         | <u> </u>          |            |                                    |                   |         |
| n n » (₹)                                |                   |            | कथासंग्रह [ खडुगकुमारकथानक ]       | १३४५ हेरहरू       |         |
| ,, ,, (t)                                |                   |            | कर्मग्रंथवृत्ति                    | १४४७ §३२४         |         |
| " " " (8)                                | १३०८ १२०४         |            | कर्मेविपाक टीका (१)                | १२७५ §१३३         |         |
| ,, ,, ,, (4)                             | १३३२ १२४१         |            | ,, ,, (२)                          | १२८८ ११५०         |         |
| ,, ,, ,, (₹)                             | १३३४ §२४५         |            | ,, ,, (३)                          | <b>१२</b> ९५ §१७४ |         |
| <b>उपदेशमणिमालादिप्रकरणपुस्तिका</b>      | १३८८ <b>§</b> २९५ |            | कर्मविपाक-स्तववृत्ति पुस्तिका      | १३४३ <i>§२५७</i>  | १३२     |
| उपदेशमालावृत्ति [ सिद्धर्षिकृता ]        |                   |            | कर्मस्तवटीका (१) [गोविंदगणि-       |                   |         |
| उपदेशमालाटीका [ रवप्रभक्तता ]            |                   |            | कृता ]                             | ११७९ ६५           |         |
| 11 17 17                                 | <b>१२७९ §१३६</b>  |            | ,, ,, (२)                          | 1266 §140         | 990     |
| ,, विवरण ,,                              | <b>१२९१ §१६२</b>  |            | कर्मप्रकृति वृत्ति [ मलयगिरिकृता ] |                   | १२९     |
| 51 11                                    | १२९३ ११६८         |            | ,, [संप्रहणी टीका]                 | <b>१</b> २२२      | 110     |
| 19 99                                    | १३९४ §३००         |            | कछावतीचरित्र [ प्राकृत ]           | - §853            |         |
| उपदेशमाला [ मलधारीहेमसूरिकृता ]          | १३२९              | १२९        | कल्पवृत्ति [प्रथमखंड]              | १४८८ (३६२         | 184     |
| उपदेशमाला-पुष्पमालावृत्ति "              | १४२५ §३१५         | १३९        | कल्पसिद्धान्त .                    |                   | 61      |
| उपमितिभवप्रपञ्चा कथा (१)                 | 45                | પર્        | करपस्त्र (१)                       | १३३५              | 150     |
| " " " (₹)                                | १२६१ §११८         | 118        | "(₹)                               | १३४४ §२६०         | 335     |
| » » सारोद्धार                            | - 00              | ६८         | " ( <b>₹</b> )                     | १३७७ §२८३         | -       |
| उपमितिकथासमु <b>च</b> य                  | — чо              | 40         | " (8)                              | १४२१ §३१२         | 126     |
| <b>उ</b> पासकदशाचूर्णि                   | ११८६ §३१          | 805        | ,, कालकस्रिकथा (१)                 | 19                | 23      |
| <b>उपांगपंचकवृत्ति</b>                   | १३१० ∫२०९         |            | ,, ,, ,, (२)                       | १३३५ ६९           | 5,6     |
| ऋषभदेवचरित्र (१)[वर्दमाना-               | -                 |            | " " " ( <b>ર</b> )                 | १३३६ §२४८         |         |
| चार्यकृत ]                               | १२८९ २४           | २५         | ,, ,, ,, (8)                       | 1588 51           |         |
| " " (₹) "                                | १२८९ §१५३         | 116        | " " " (ч)                          |                   | 16      |

| प्रन्यनाम हे                            | खन संवत् कमाइ पृष्ठाइ | प्रन्थनाम है                            | व्यन संवत् कमाङ्क पृष्ठाङ्क |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| कदपचूर्णि (१)                           | १२१८ §७९ १०९          | <b>छ</b> ङ्काश्रावकवतम <b>र</b> णप्रकरण | १२१६ ∮४०३ १४९               |
| ""( <del>?</del> )                      | १३३४ ∫२४३ १३०         | छन्दोऽनुशासन [ जयकीर्त्तिकृत ]          | ३१९२ हेश्र ३०४              |
| " " ( <b>३</b> )                        | १३८९ §२९६ १३७         | <del>छन्</del> दोऽनुशासन <b>वृ</b> त्ति | १४९० हेइ८७ १४७              |
| कविरहस्ववृत्ति                          | ३२१६ १७७ ३०८          | जयदेवच्छन्दःशास                         | ११९० हेइइ १०२               |
| कातंत्रवृत्तिविवरणपंजिका                | १४११ ∮३०८ १३८         | जयन्तीवृत्ति (१)                        | १२६१ २३ २४                  |
| कातंत्रोत्तरापरनामविद्यानंद (ब्याकरण)   | )                     | " (२)                                   | १२६१ §११९ ११४               |
| [ विद्यानंदकृत ]                        | १२०८ §६३ १०६          | जिनदत्ताख्यान (१)                       | ११८६ हेर९ १०२               |
| कादम्बरीशेष ( उत्तरभाग )                | १२८२ ११३८ ११६         | " (₹)                                   | १२४६ ११०७ ११२               |
| कालिकाचार्यकथा                          | — §४३० १५२            | जीतकल्यसूत्र                            | 1292 §168 119               |
| <b>काव्यकर</b> गलताविवेक                | १२०५ ईपह १०५          | जीतकस्पसूत्रवृत्ति                      | - 909 98                    |
| काव्यप्रकाश [ राजानक-मम्मटकृत ]         | १२१५ §७४ १०८          | जीतकस्पचूणिव्याख्या                     | १२८४ §१४१ ११६               |
| काव्यमीमांसा [राजशेखरकृता]              | १२१६ १७६ १०८          | जीवसमासवृत्ति [ म॰ हेमचन्द्रकृत ]       | 3368 838 300                |
| काच्यादर्श (१) [ दंडीकृत ]              | ११६१ §१३ १००          | जीवाभिगमसूत्र                           | ा ४४४४ हें दर १४०           |
| " (२) "                                 | ११९० §३५ १०३          | जीवाभिगमअध्ययन टीका                     | 1888 <b>61 E</b> G          |
| ,, (काव्यप्रकाश संकेतात्मक)             |                       | जीवाभिगमवृत्ति                          | १४८९ §३७४ १४ <b>६</b>       |
| [सोमेश्वरकृत]                           | १२८३ §१३९ ११६         | जीवाजीवाभिगमवृत्ति-भादि                 | १४८९ §३६९ १४५               |
| काव्यानुशासनसष्टृत्तिक                  | १३९० §२९७ १३७         | जंबुद्दीपप्रज्ञिस्त्र्त्र (१)           | -                           |
| काच्यालंकार <b>वृ</b> त्ति              | ११७८ हर४ १०१          | """(२)                                  | १४७८ हेइ४४ १४३              |
| कुमारपालप्रतिबोध                        | १४५८ §३३३ १४२         | ,, ,, ,, आदि                            | १४१२ १३०९ १३८               |
| कुमारपालप्रबन्ध [ अज्ञातकर्तृक ]        | १४७५ ∫३४२ १४३         | ज्ञाताधर्मकथावृत्ति                     | <u> </u>                    |
| कुवलयमाला [ प्राकृतकथा ]                | ११३९ §३ ९९            | ज्ञात।सूत्रवृत्ति                       | १३८६ §२९३ १३७               |
| कुरालानुबन्धिप्रकरणादि                  | १३६९ §२७८ १३५         | ज्ञाताचङ्गचतुष्टय                       | 1169 7 7                    |
| <b>कु</b> सुममालावृत्ति                 | १३१३ §२१६ १२६         | ज्ञाताधर्मकथादिषढंगविवरण                | १२२५ §८९ ११०                |
| क्रियारतसमुखय [ गुणरतसूरिकृत ]          | १४९२ §३९३ १४८         | ज्ञाताधर्मकथादिषढंगीवृत्ति              | १२९५ <sup>ँ</sup> २६ २८     |
| क्षेत्रसमासटीका [ सिद्धाचार्यकृता ]     | १२७४                  | ज्ञाताधर्मकथा तथा रक्षचृष्टकथा          | १२२१ §८३ १०९                |
| खरतरपट्टावली                            | ११७१ §२० १०१          | ज्ञानपंचमीकथा [ महेश्वरसूरिकृता ]       | १३१३ §२१४ १२६               |
| खण्डनखण्डखाद्य [ श्रीहर्षकृत ]          | १२९१ §१६३ ११९         | ज्ञानार्णव                              | १२८४ ७९ ७४                  |
| गणधरसार्धशतकवृत्ति                      | १२९५ §१७३ १२०         | ठाणांगस्त्रवृत्ति                       | १४८६ §३५४ १४४               |
| गौडवधमहाकाव्य [ वाक्पतिराजकृत ]         | 1258 §120 118         | तपोरसमालिका                             | १२६५ ९४०८ १४९               |
| गौडवहोनाम ,, ,,                         | १२८६ §१४५ ११७         | तत्त्वार्थसूत्रवृत्ति [ भाष्यसहिता ]    | १४४५ §३२२ १४०               |
| चतुर्विंशतिस्तुतिवृत्ति [ बप्पभद्दीया ] | १२११ §६६ १०७          | तस्वोपप्रव [ जयराशिभट्टकृत ]            | १३४९ हरहप १३३               |
| चतुप्कवृत्तिसाधनिका                     | १३४० §२५१ १३१         | तिरथोगालिप्रकरण                         | — §३२६ १४१                  |
| चैत्यवंदनभाष्यादिप्रकरणसंग्रह           | १३६९ <i>§२७७</i> १३५  | त्रिपष्टिश <b>लाकापुरुपचरित्र</b>       | — १०६ ९५                    |
| चंद्रप्रज्ञसिस्त्र (१)                  | १४७९ §३४५ १४३         | ,, ,, ,, तृतीयपर्व                      | १२९५ §१७७ १२९               |
| " " (२)                                 | १४८० हेइ४९ १४३        | ,, ,, ,, सप्तमपर्व                      | १३१८ §२२१ १२७               |
| चन्द्रप्रशसिवृत्ति                      | — ७६ ७२               | ,, ,, ,, ग्रुनिसुव्रत-                  | •                           |
| चंद्रप्रज्ञतिस् त्रवृत्ति               | १४४५ §१०२ ९४          | चरित्र                                  | १३१८ १४११ १५०               |
| ,, ,, टीका (१) [ मलय-                   |                       | ,, ,, ,, नेमिचरित                       | १३७५ ७२ ७०                  |
|                                         | ३४८० हेई४८ ३४ई        | ,, ,, ,, अष्टमपर्व                      | १३९१ §२९८ १३७               |
| " " " ( <del>S</del> )                  | १४८१ ७६ ७२            | )1 )) II II                             | १४२४ §३१४ १३९               |
| " " "(£)                                | १४८८ हेई० १४५         | ,, ,, ,, महाबीरचरि                      | <b>:</b> -                  |
| चन्द्रभगचरित्र [यशोदेवकृत ]             | १२१७ हेवट १०८         | तात्मक दशमपर्व (१)                      | - ९२ ८५                     |
| " " [ हरिभद्रस्रिकत ]                   | १२२३ §८६ ११०          | ,, ,, ,, (२)                            | 1500 BR01 186               |

| प्रन्थनाम है                              | वेखन संवत् क्रमाङ्क पृष्ठाङ्क |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| ,, ,, ,, (1)                              | १३१९ §२२२ १२७                 |
| इमयन्तीकथा (चम्पू) [ त्रिविकमभा           |                               |
| -                                         | १३४४ हरप९ १३२                 |
| <b>इ</b> शवैकालिकसूत्र                    | १२६५ <b>६१२३ ११</b> ४         |
| ,, वृत्ति [ निर्युक्तित-सूत्र             | ] १२८९ ११५५ ११८               |
| ,, भूर्णि                                 | १४८९ §३७० १४६                 |
| ,, ,, बृत्ति (१) [ इरिभ                   | র-                            |
| स्रिकृता ]                                | १३२६ १२२५ १२७                 |
|                                           | - 100 65                      |
| ,, ,, ( <b>1</b> ),,                      | १४८९ १३७५ १४६                 |
| ,, ,, (क्रघु) टीका                        | १२४८ ११०९ ११३                 |
| ,, ,, बृत्ति [सुमतिस्रिकृता               |                               |
| ,, ,, [ सुमतिगणीकृता                      |                               |
| ,, ,, पाक्षिकसूत्र                        | १३५२ (३३ ३७                   |
| द्रशवैकालिकादिस्त्रपुस्तिका (१)           | ३२८४ हे १४२ ११६               |
|                                           | १३७२ १२८२ १३५                 |
| द्शाश्रुतस्कंधचूर्णि                      | १३२८ १२३४ १२९                 |
| ,, ,, ,, आदि                              | १४९० १३८५ १४७                 |
| दर्शनशुद्धिप्रकरणविवरण [ देवभद्रा-        |                               |
| चार्यकृत ]                                | १२२४ ६८९ ११०                  |
| दानादिप्रकरणसंप्रह                        | १२०३ हिए५ १०५                 |
| देववंदनादिप्रकरणपुस्तिका                  | १२९० §१५७ ११८                 |
| देशीनाममाला [ हेमचन्द्रस्रिकता ]          | १२९८ §१९१ १२३                 |
| द्रव्यालंकारवृत्ति [ रामचन्द्र-गुणचन्द्र- |                               |
| कृता ]                                    | १२०२ §५४ १०५                  |
| बाश्रयमहाकाव्य [ हेमचन्द्राचार्यकृत ]     | — §888 848                    |
| ,, ,,                                     | १३३५ हर४७ १३०                 |
| ,, ,, सवृत्तिक [प्रथमखंड]                 |                               |
|                                           | १४८६ १३५३ १४४                 |
| धनदेव-धनदत्तकथा                           | १३९८ ६०३ १३८                  |
| भन्यशालिभद्रचरित्रादिपुस्तिका             | १३०९ हरेक्प १२५               |
| <b>धर्मरत्नप्रकरण</b>                     | १३२५ ०२२५ १२७                 |
| ,, ,, वृत्ति                              | १२७१ §१२५ ११५                 |
| ,, ,, प्रकरणलघुवृत्ति                     | १३०९ १२०७ १२५                 |
| धर्मविधि                                  | ११९० १३४ १०२                  |
| भर्मविधिवृत्ति [ उदयसिंहाचार्यकृता ]      | १४१८ ८६ ७९                    |
| n n                                       | १४१८ १३११ १३९                 |
| धर्मशर्माभ्युदयकाव्य (१) [हरिश्वनद        | _                             |
|                                           | १२८७ §१४८ ११७                 |
| " " (₹)                                   | ६२ ६२                         |
| <b>धर्मसं</b> ग्रहणीवृत्ति                | १४३७ ३९ ४१                    |
| भर्माभ्युदयमहाकाच्य                       | १२९० §१५९ ११९                 |
|                                           |                               |

```
लेखन संवत् कमाङ्क पृष्ठाङ्क
      प्रन्थनाम
 भर्मोत्तरिय्यनक [मह्नवादी आचार्यकृत] १२३१ 🛭 🖓 ५८ १११
 भर्मोपदेशमालादिपकरणपुस्तिका
                               १३५४ १२६९ १३४
 भातुपारायणवृत्ति [ हेमचन्द्राचार्यकृता ] १३०७ §२०३ १२४
 नवपदप्रकरण वृत्तिसह
                                 — §४३२ १५३
        ,, कघुवृत्ति
                               9992 880 80€
 नन्दीस्त्रटीका (१) [ मळयगिरि-
                     कृता ]
                               १२९२ ९१६६ ११९
    " "(₹)
                               १४८८ १३६६ १४५
                      22
 नन्दीदुर्गपदव्याख्या
                               3 2 2 8
                                      590 990
 नन्यध्ययनटीका
                               1806
                                        86 86
 नागानन्दनाटक [ हर्षकविकृत ]
                               1246
                                      998 998
निघण्डुरोष [ हेमचन्द्राचार्यकृत ]
                               १२८० ६१३७ ११६
निरयावलीसूत्र
                               १४७३ (३४१ १४३
निर्भयभीमव्यायोग [ रामचन्द्रकविकृत ] १३०६ §२०२ १२४
निशीथसूत्रभाष्य
                               1186
                                        ŞĘ
                                            ९९
          चूर्णि (१) [ जिनदासगणि-
                   महत्तरकृता ] ११४५
                                        §8
                                             99
               ( ? )
                               3940
                                        §6 99
            " (₹)
                               १३५९ ∮२७३ १३४
                       "
            " (s)
                              1489 8896 940
            ,, (५) प्रथमखंड
                              १३३० १२३७ १२९
            ,, (६) द्वितीयखंड १२९४ ११७२ १२०
नीतिवाक्यामृत [ सोमदेवसूरिकृत ]
                              १२९० ६१६० ११९
नेमिचरित्र [ हेमचन्द्रसूरिकृत ]
        [ भवभावनावृत्त्यान्तर्गत ] १२४५ १०६ ११२
नैषधमहाकाव्य (१) [श्रीहर्प-
                  कविकृत ]
                              १३०५ १२०१ १२४
            (२)
                              १३७८ १२८५ १३६
            (३)
                              १३९५ १३०१ १३८
न्यायकन्दलीवृत्ति [ श्रीधररचिता ]
                              १२४२ १०४ ११२
न्यायकुसुमाञ्जलि निबन्ध [ वामेश्वर-
                    ध्वजकृत ] १३४२ §२५३ १३१
न्यायप्रवेश टीका [ हारिभद्गीया ]
                              9209
                                      पर १०५
न्यायप्रवेशपंजिका
                              १३१८ ∮४१० १५०
न्यायबिन्दु सूत्रवृत्त्यादि
                              १४९० १३७९ १४६
न्यायबिन्दु-छघुधर्मोत्तरटीका
                              १२७४ ११२९ ११५
न्यायावतार
                              3866 65 6386
पउमचरियं
                              3386
                                       80 108
परिप्रहपरिमाणवतप्रकरण
                              3365
                                       50808
परिशिष्टपर्व (१) [हेमचन्द्रा-
                  चार्यकृत ]
                              १३२९ १३ १५
                              १३९६ ∫३०२ १३८
         (२)
```

| प्रन्थनाम है                             | खन संवत् ऋमाइ        | पृष्ठाङ्क | प्रन्यनाम है                         | बन संवत् कमाइ पृष्ठाइ  |
|------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|
| वश्चवरित्र (पडमचरिय)                     | 1846 84              | 88        | पिंड <b>निर्युक्तिस्</b> त्र         | १२०९ १४०२ १४९          |
| र्वचकरपभाष्य                             | १४५६ ∫३३१            | 183       | ,, ,, वृत्ति (१) [ मख्यगिरि          |                        |
| पंचमीकहा [महेश्वरस्रिकृता]               | 1109 §1              |           | कृता ]                               | १२८९ ११५४ ११८          |
| वंचमीकथा                                 | 1312 12              | 14        | ,, ,, (₹) ,, ,,                      | 18८८ हेंईल३ ३८ई        |
| पंचवस्तुक                                | <del></del> ६५       | ६५        | पिं <b>डविश्च</b> िद्ध               | १२९६ §१७८ १२१          |
| पंचवस्तुसूत्र                            | 1141 §11             | 300       | पुष्पमाला                            | १२१२ हुद् १०७          |
| पंचप्रमाणी पंचाशिका [ककुदस्रि-           |                      |           | पुष्पवतीकथा-आदिप्रकरणसंप्रह          | ११९१ हेर १०इ           |
| रचिता]                                   | - §888               | १५२       | पूजाविधान [ रह्मचूडादिकथा ]          | १२०८ १६४ १०६           |
| पंचप्रस्थानविषमपद्व्याख्या               | १४८० हेइ४६           | 385       | पृथ्वीचन्द्रचरित्र [अजितसिंहस्रिकृत] | १२१२ हुद्द १०७         |
| पंचप्रस्थानव्याख्या                      | <u> </u>             | 69        | प्रकरणपुस्तिका (१)                   | १२१५ १७५ १०६           |
| पंचाशकप्रकरण                             | 1266 §141            |           | "", (₹)                              | १२५८ §११७ ११४          |
| सचित (१)                                 | १२०७ हैप९            |           | ,, ,, ( <b>३</b> )                   | 12८६ हें18६ 11७        |
| (2)                                      | 1885 80              |           | " " (8)                              | १२९२ §१६५ ११९          |
| (3)                                      | १४४२ §३१८            |           | " " (ч)                              | १२९३ हु१६९ १२०         |
| " (१)<br>पंचाशकादिप्रकरणसंप्रह           | 1558 8180            |           | प्रज्ञापनाटीका                       | १३८७ हरेड४ १३७         |
| पंचांगी पुस्तिका                         | <u> </u>             |           | प्रत्याख्यानविवरण                    | १२४४ §१०५ ११२          |
|                                          | 1246 §198            |           | प्रबोधचन्द्रोदयनाटक                  | १३६१ हर७४ १३४          |
| पंचांगी सूत्र                            | १३०१ हे१९५           |           | प्रमाणा <del>न्</del> तर्भाव         | 1148 gas 108           |
| वंचांगी सूत्रवृत्ति (१)                  | 1801 8124            |           | प्रमारुक्षण                          | १२०१ §५१ १०५           |
| "", "(₹)                                 |                      |           | प्रवचनसारोद्धार [ मूछपाठ ]           | १२९५ §१७५ १२१          |
| पंजिकोद्योत [ त्रिविक्रमकृत ]            | १२२१ <sup>§</sup> ८४ |           | ,, ,, वृत्ति                         | १३०६ §११० ९७           |
| पर्श्वपणाकल्प (१)                        | ९२७ §३९९             |           | प्रशमरतिप्रकरणवृत्ति (१) [हरि-       |                        |
| "" (२)                                   | - 90                 |           | भद्राचार्यकृता ]                     | 1796 §168 177          |
| " " (₹)                                  | - 99                 |           |                                      | १४९७ हेइ९७ १४८         |
| " " (s) ·                                | १२४७ ११०८            |           | ,, ,, ,, (२)                         | _                      |
| "", (ч)                                  | १३०० ८२              |           | प्राकृतद्याश्रयकाच्य                 | — §४२६ १५१             |
| ,, ,, ( § )                              | १३३० १४              |           | बृहत्करूपभाष्य                       | 1890 §360 180          |
| " " ( )                                  | १३६४ §२७५            | १३५       | ,, ,, चूर्णि                         | १२९१ है१६१ ११९         |
| पर्युषणाकस्पटिप्पन [ पृथ्वीचन्द्रस्रि-   |                      |           |                                      | १४९० हेर्ट १४७         |
| कृत ]                                    | १३८४ §२९१            |           | ,, ,, ,, [तृतीयखंड]                  |                        |
| ,, ,, कालकसूरिकथा                        | १३७७ हे२८४           |           | » » » »                              | — १४२८ १५३             |
| 93 25 33 25                              | १४०४ हेई०६           | 286       | ,, ,, पीठिका [ मलयगिरिकृता ]         |                        |
| पाससिरिश्राविकाव्यतप्रतिपत्ति            | १२५९ ∫४०७            | 188       | बृहत्संग्रहणीआदिप्रकरणपुस्तिका (१)   |                        |
| पाक्षिकसूत्रचूर्णिवृत्ति                 | १२९६ §१८०            | 121       | ,, ,, ,, ,, (२)                      | १२७८ §१३४ ११६          |
| ,, , वृत्ति (१) [यशोदेव-                 |                      |           | भगवतीसूत्र (१)                       | ०१११ §२ <b>९९</b>      |
| सरिकता रे                                | १३०९ हर०६            | 924       | " " (२)                              | १२६१ ह९७ १११           |
| (2)                                      | १३२७ §२३०            | 126       | " " (٤)                              | १३५३ १६ १८             |
| ,, ,, ,, ( <i>२)</i><br>पार्श्वनाथचरित्र | १४३६ ३७              |           | " " वृत्ति (१)                       | 3350 \$ 8              |
| 41.8.11.2.21/4                           | 1844 88              |           | ,, ,, ,, (२)                         | १२७४ हे१३१ ११५         |
| " "<br>" ,, [देवभद्राचार्यकृत]           | 1199 8               |           | ,, ,, ,, (1)                         | १२९८ §१८७ १२२          |
| विकास करें                               |                      |           | ,, ,, ,, (8)                         | १३१८ हुरर० १ <b>२६</b> |
| ि भावतेवसरिकत् ी                         | १३७९ १७              | 99        | ,, ,, ,, (4)                         | १४८८ §३६१ १४५          |
| ,, ,, [भाषप्यस्रहासार्यकृत               |                      |           | ,, ,, ,, [तृतीयखंड]                  | 1168 BR\$ 108          |

| <b>प्रन्थनाम</b> है                     | व्या अवत् कमा     | मृष्ठाङ्क | प्रन्थनाम                          | लेखन संवत् कमाइ पृष्ठाइ                |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>भवभावना (१) [</b> मरूघारी-हेमचन्द्र- | •                 |           | <b>छिद्वानु</b> शासन               | १२७३ हे१२८ ११५                         |
| सूरि कृता]                              | _                 | 303       | ,, ,, [वामनाचार्यकृत]              |                                        |
| " "( <del>?</del> ) "                   | e _               |           | लीकावतीकथा [ भूषणभटतनयकृता         | —————————————————————————————————————— |
| ,, ,, बृत्ति ,,                         | १२४९ §४०६         | 186       | वर्द्धमानस्वामिचरित                |                                        |
| भुवनसुन्दरीकथा                          | १३६५ ८४           | 96        | वसुदेवहिंडी                        | १३८८ ४१४ १५०                           |
| महानिशीयसूत्र (१)                       |                   |           | वाराही संहिता                      | १३१३ §२१५ १२६                          |
| """( <del>१</del> )                     | १४५४ हेइ२९        | 181       | वासवदत्ता                          | १२०७ हेहर १०६                          |
| महापुरिसचरिय [ श्रीकाचार्यकृत ]         | १२२७ हु९१         | 330       | वासुप्ज्यचरित्र [ वर्डमानसूरिकृत ] |                                        |
| महाबीरचरित्र (१) [नेमिचन्द्रस्रि        |                   |           | विक्रमांककाव्यादि                  | १३४३ हरपद १३३                          |
| कृत ]                                   | 9949 §97          | 900       | विवेकमंजरीप्रकरणवृत्ति             | 3555 30 88                             |
| "" (२) "                                | 999७ §8€          |           | विशेषावश्यक प्रथमखंड               | १४८८ हेरपद १४५                         |
| " " (ŧ) "                               | ૧૨૩૬ ૬            |           | विशेषावस्यकवृति [ शिष्यहिता ]      |                                        |
| " " (») "                               | १२९४ ६१०४         |           | ,, ,, वृत्ति (प्रथमखंड)            |                                        |
| " " (ч) "                               | १३६८ इ६           |           | ,, ,, (द्वितीयखंड)                 | ••                                     |
| " " (त्रिषष्टीय)(१)                     | 1248 8969         |           | ,, ,, लघुवृत्ति [कोट्याचार         |                                        |
| " " ( " )( <b>?</b> )                   | १३२४ १२२४         |           | <b>कृता</b>                        |                                        |
| " " ( " )( <del>1</del> )               | १३७२ हेर८१        |           | वीतरागस्तोत्र                      | १३०५ हर०० १२४                          |
| " " [गुणचन्द्रस्रिकृत ]                 | १२४२ §१०३         |           | च्यवहारसूत्रादि                    | १३०९ २९ ३२                             |
| शुनिसुवतचरित्र [ पद्मप्रभक्तत ]         | <b>७३४३</b>       |           | ,, भाष्यादि                        | १४९० हेइ८४ १४७                         |
| <b>यु</b> गादिदेवचरित                   | १३३० ९७           |           | ,, भाष्यवृत्ति (त्रुटित)           | १४७० १३३८ १४२                          |
| बोगदप्टिसमुचय [हरिभद्रसूरिकृत]          | 398 <b>६</b> ५    |           | " सूत्रचूणिं (१)                   | — §104 94                              |
| योगशास्त्र [चतुर्थप्रकाशपर्यन्त मूल]    | १२८५ <b>§</b> १४३ |           | ,, ,, (२)                          | १४९० १३८३ १४७                          |
| , ,,[ ,, ,, ] î                         | -                 |           | "    ,                             | 1830 §361 180                          |
| ,, ,, [ प्रथमप्रकाश ] विवरण             | <b>१२५५ §११२</b>  |           | ,, ,, टीका [ मलयगिरिकृत            |                                        |
| " " वृत्ति (१) [ हेमचन्द्रा-            | 47                |           | (प्रथमोद्देशक)                     | . ]<br>  1388                          |
|                                         | १२५१ §२२          | २३        | ,, ,, वृत्ति (द्वितीयखंड]          | •                                      |
| n n n(₹) ,, n                           | ์ ระหร §รัรร      |           | व्याकरणचतुष्कावचृरि                | १२७१ ११२४ ११५                          |
| """( <b>ξ</b> ) ""                      | १२९१ २५           |           | शतकचूणिं (१)                       |                                        |
| ,, ,, विवरण (१)                         | १२७४ ११३०         | 114       | ,, ,, (२)                          | ११९६ १४५ १०४                           |
| """ (₹)                                 | <b>९४९२ १३९५</b>  |           | ,, ,, (३)                          | १२३२ §१०० ११ <b>१</b>                  |
| ,, ,,-बीतरागस्तोत्र                     | १२२८ ई९३          |           | ,, ,, (8)                          |                                        |
| योगशास्त्रादिप्रकरणपुस्तिका (१)         | १३०३ <b>§१</b> ९९ |           | ,, ,, टिप्पनक                      | - २१ २२                                |
| ,, ,, (२)                               | १३३० ९२३८         | 928       |                                    | ा] १३३४ §२४४ १३०                       |
| योगसार                                  | ११९२ १३९          | 803       | शतकटीका [देवेन्द्रसूरिकृता]        |                                        |
| रबदेवीश्राविका व्रतप्रतिपत्ति           | १२३२ §४०५         | 986       | शतपदिका (१)                        |                                        |
| राक्षसकाव्यटीका                         | १२१५ १७३          | 308       | " (२)                              | १३२८ ६११ ९७                            |
| राजप्रश्रीय                             | <b>-</b> - §ξο    | ξo        | शब्दानुशासन                        | १४७० ९८ ९२                             |
| ,, सूत्र वृत्ति                         | १४८८ §३६४         | 384       | शान्तिजिनचरित्र (१) [ हेमचन्द्री   |                                        |
| <b>रु</b> द्रटालंकारटिप्पन              | १२०६ ह्रेपट       | 904       |                                    | १३३० ८३ ७७                             |
| <b>क</b> घुकस्प भाष्य                   | 9866 §346         |           |                                    | १३३८ §४१२ १५०                          |
| कलितविस्तरा चैत्यवंदनसूत्रवृत्ति        | *) A = .          |           | •                                  | १४१२ §३१० १६८                          |
| [ हरिभद्रसूरिकृता ]                     | 1964 826          | 305       | " " (१) [ देवचन्द्रस्वि            |                                        |
| ,, ,, सूत्रवृत्ति                       | — §834            |           | _                                  | १२२७ ५ ७                               |
|                                         | 3-1-              |           |                                    |                                        |

| प्रन्यनाम                                                             | केखन संवत् कमाइ पृष्ठाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रन्थनाम है                        | खन संवत् कमाङ्क पृष्ठाङ्क |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| " "(२) " "                                                            | - 49 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सामाचारी                            | 1280 106 44               |
| ,, , (१) [अजितप्रभाषा                                                 | र्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,, [ तिरुकाचार्यकृता ]              | १४०९ हेइ०७ १६८            |
| कृत ]                                                                 | १३८४ हरेरर १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सार्द्रशतकवृत्ति                    | १३१३ १२१३ १२५             |
| " "(२) " "                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सांस्यसप्ततिभाष्य [ गौडपादाचार्यकृत |                           |
| ,, ,(1) ,, ,,                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सिद्धहेमशब्दानुशासन                 | १३७० हरेट० १३५            |
| ,, , [ माणिक्यचन्द्रकृत                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,, ,, ,, रहस्यवृत्ति                | §850 141                  |
| श्रावकथर्मप्रकरणवृत्ति                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सिद्धहैम भवचूर्णिका                 | ารสห จ้ารา ราช            |
| श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रचूर्णि [ विजयसिंह                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सिद्धम [ अष्टमोऽध्याय ]             | १२२४ १४०४ १४९             |
|                                                                       | १३१७ §२१९ १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सिद्धप्राभृतटीका                    | 3888 ₹36 380              |
| भावकप्रतिक्रमणसूत्रवृत्ति [ पार्श्वचन्द्र-                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सिद्धान्तविचार                      | १२१२ ८० ७५                |
| गणिकृता                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सिद्धान्तोद्धार                     | १२१२ हुं १०८              |
| <b>भावक</b> प्रतिक्रमणटीका                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सुकोशलचरित्र                        | १२१३ §७२ १०८              |
| ,, ,, स्त्रवृत्ति [ भीचन्द्र-                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सुदर्शनाचरित्र                      | 1841 84 88                |
| स्रिकृता ]                                                            | १२९९ §१९२ १२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्कतरबाकर [ मन्मथसिंहकृत ]          | 1280 14 10                |
| n n n                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्यगडांगवृत्ति                      | १३२७ हरहर १२८             |
| श्रेयांसचरित्र [ देवप्रभस्रिकृत ]                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्त्रकृतांगस्त्र                    | १४६८ हेइइप १४२            |
| <b>बदकमै</b> ग्रन्थवृत्ति                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,, ,, टीका                          | 1848 85 88                |
| षद्विधावश्यकविवरण [ योगशास्त्रगत                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सूर्यप्रज्ञसिवृत्ति                 | १४८१ §३५० १४४             |
| षद्वायायस्यकायपरण [ पागरास्त्रात<br>षद्वातिप्रकरणवृत्ति [ मळयगिरिकृता |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,, ,, ,, [ मल्यगिरिकृता ]           |                           |
| समरादिखचरित (१) ( शकृत)                                               | 11120 2112 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्थानाङ्गस्त्रटीका                  | १३४६ §२६४ १३४             |
| •                                                                     | [] — 46 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्याद्वादमंजरी                      | १३५७ हर७२ १३४             |
| ,, ,, (२) ,,                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्याद्वादरस्राकर                    | १४७६ §३४३ १४३             |
| " " (\(\frac{1}{2}\)"                                                 | EPP apph auce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्याद्वादरत्नाकरावतारिका            | १२२५ §८८ ११०              |
| ,, ।। (२ <i>)</i> ।;<br>समवायांगस्त्रवृत्ति                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्याचन्तप्रक्रिया [ सर्वधरविरचिता ] | 1200 São 108              |
| सत्तरीटीप्पनक [ रामदेवगणिकृत ]                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इम्मीरमदमर्दन [ नाटक ]              | १२८६ §१४४ ११७             |
| संतराटाप्यनक [ रामद्वागणकृत ]<br>संप्ततिका टीका                       | 1211 44 104<br>1221 §62 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>हितोपदेशामृतादिप्रकरण</b>        | १६१० हर१० १२५             |
|                                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हेतुबिन्दुरीका                      | ००७५ है४२३ १५१            |
| ,, ,, [मळयगिरिकृता]<br>सर्वेसिद्धान्तविषमपदपर्याय                     | १४६२ ६८ ६७<br>१४९२ हेर्ड १४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हेमच्याकरणपुस्तिका                  | १२९४ §१७० १२०             |
| सम्मतितर्केवृत्ति                                                     | <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,, ,, चतुच्क                        | १३१५ §२१६ १ <b>२६</b>     |
|                                                                       | १४४६ हेर्ड १४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,, ,, कघुवृत्ति                     | १२०५ ६५७ १०५              |
| संजमाख्यानक [ विजयसिंहाचार्य ]                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,, ,, ,, अवच्रिका                   | १४०५ §३०५ १३८             |
| संघाचारभाष्य                                                          | १३२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,, ,, अवचृरि                        | - 08 03                   |
| संवेगरंगमाला                                                          | १२०७ §६१ १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,, ,, टिप्पनक                       | १२८८ §१५२ ११८             |
| संप्रहणीस्त्र (१) [भीचनद्रस्रि-                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,, ,, छघुकृत्ति (पंचमोऽध्याय)       | ११२१ १८१ १०९              |
| ভূৱে ]                                                                | १२७१ §१२६ १९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हैमबृहद्वृत्ति (तद्धितप्रकरण)       | १२९७ §१८३ १२२             |
| , , (5) n n                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हैमध्याकरणान्तर्गततद्धितप्रकरण      | १२९८ §१९० १२ <b>३</b>     |
| " " <b>वृ</b> त्ति                                                    | ૧૨૦૧ §પર્ ૧૦૫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, ,, ,, कृद्बृहद्गृत्ति            | १३०० ११९३ १२३             |
| ,, ,, टीका (१) [मरूप-                                                 | A Committee of the Comm | हैमडणादिस्त्रवृत्ति                 | १२६१ §९६ १११              |
| गिरिकृता ]                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हैमानेकार्थसंग्रह (सटीक)            | १२८२ ८ १०                 |
| , , , , (₹) n                                                         | १२९६ §१८१ १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हैमी नाममाला (अभिधान-               | _                         |
| संप्रहणीप्रकरणादि पुस्तिका                                            | — §४३३ १५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | चिन्तामणि)                          | 9298 §290 9 <b>2</b> 4    |

# *२. परिशिष्टम् ।* लिखितपुक्तकस्थितप्रन्थकाराणां नाम्नामकाराद्यनुक्रमिकसूचिः ।

| भजितप्रभ सूरि        | <b>६१,१</b> ३६    | बप्पभद्दि सूरि      | 900                     | विजयसिंह सूरि    | 936                        |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|
| आम्रदेव सूरि         | ٤٤                | बाण[महाकवि]         | 99६                     | विजयसिंहाचार्य   | 900                        |
| <b>उदयसिंहाचार्य</b> | ७९,१३९            | बाणकवि-स्नु         | 996                     | विजयानंद         | 906                        |
| ककुद सूरि            | 942               | भद्रेश्वर सूरि      | 988                     | विनयचन्द्र सूरि  | 900                        |
| कोट्याचार्य          | 9,980             | भावदेव सूरि         | 98                      | शान्याचार्य      | 931                        |
| गुणचन्द्र [ सुनि ]   | <b>9</b> 04       | भूषण भद्दतनय        | 998                     | शान्ति सूरि      | 980                        |
| ,, [गणी]             | 992               | मस्मटालक            | 906                     | <u>दीलाचार्य</u> | 88,990                     |
| गुणरत सूरि           | 986               | मलयगिरि सूरि ४८,    | ६७,७२,१०९, <b>११३</b> , | ग्रुभचन्द्र      | <i>u</i> 8                 |
| गोबिन्द गणि          | 990               |                     | ५,१२२,१२९,१३३,          | श्रीचन्द्र सूरि  | 923                        |
| गोडपादाचार्य         | 904               | 93                  | ६,9४५,१४६,१४८           | श्रीधर           | 998                        |
| चन्द्र सूरि          | 994               | मलयप्रभ सूरि        | २५                      | श्रीप्रभ सूरि    | us                         |
| जयकीर्ति             | 908               | मछवादी [ आचार्य ]   | 999                     | श्रीहर्ष         | 115                        |
| जयराशि भट्ट          | <b>9</b> ३३       | महेश्वर सूरि        | <b>९९,</b> 9२६          | सर्वधर उपाध्याय  | 906                        |
| जिनदास गणि [ महत्त   | _                 | माणिक्यचन्द्राचार्य | <b>५</b> ९, <b>१</b> ४२ | सर्वानन्द सृरि   | 934                        |
| जिनभद्र गणि [ क्षमाः | श्रमण ] १         | मानतुंग सूरि        | 34                      | सिद्धर्षि        | 43,48, <b>9</b> 2 <b>९</b> |
| जिनेश्वर सूरि        | 988               | मुनिचन्द्र सूरि     | 909,930                 | सिद्धाचार्य      | 34,70,143                  |
| तिलकाचार्य           | <b>७३,१३८,१४०</b> | यशोदेव (१)          | 906                     | सुमति गणि        | <b>3</b> 84                |
| त्रिविकम भट्ट        | 932               | यशोदेव (२) [स्रि    | ł                       | सुमति सूरि       | 9.2                        |
| दंडी [ महाकवि ]      | 900,903           | रत्नप्रभ सूरि       | 920,930,982             |                  |                            |
| देवगुप्त             | 926               |                     |                         | सोमदेव सूरि      | 998                        |
| देवचन्द्र सूरि       | ७,५१              | राजशेखर सूरि        | 986                     | सोमेश्वर         | 996                        |
| देवप्रभ सूरि         | 983               | राजानक              | 906                     | हरिचन्द्र        | 990                        |
| देवभद्राचार्य        | ५,११०             | रामचन्द्र कवि       | 904,928                 | हारभद्र सूरि ७०, | ९९,१००,१०२,१०५,            |
| देवेन्द्र सूरि       | 938               | रामदेव गणि          | 905                     |                  | 990,922,920                |
| द्रोणाचार्य          | 996               | वर्धमान सुरि        | 925                     | हर्पकवि          | 993,938                    |
| नरचन्द्र सूरि        | 920               | वर्धमानाचार्य २५    | ,908, <b>9</b> 00,996,  |                  | (मलधारी) १००,              |
| नेमिचन्द्र सूरि      | ८,३०,५५,१००       |                     | 939                     |                  | ०३,१२४,१२९,१४९,            |
| पन्नप्रम सूरि        | १३२               | वाक्पतिराज [कवि]    | 990                     |                  | 98,20,23,28,80,            |
| पार्श्वगणि           | 999               | वामनाचार्य          | 990                     | ५५,८२,           | ९५,११३,१२३,१२४,            |
| पृथ्वीचन्द्र सूरि    | 9३६ ी             | वामेश्वरध्वज        | 939                     | 9                | २७,१३०, <b>१३९,१५१</b>     |

# लिखितपुस्तकोपलब्ध-लिपिकारनाम्नामकाराद्यानुक्रमिकसूचिः।

| <b>अ</b> जयसिं <b>इ</b> | 936          | नागशरमा                      | ४३,४७         | यशोवीर                  | 906                         |  |  |  |
|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| भभयकलस                  | १३७          | ,, ,, [त्रिपाठी              |               | रतनसीह                  | 939                         |  |  |  |
| अमरचन्द्र               | 998          | नेमिकुमार [ प्राग्वाट ]      | 9             | रत [ मं० ]              | 933                         |  |  |  |
| अमल                     | 996          | पचाक                         | 983,986       | राजड [ ठ० ]             | 994,949                     |  |  |  |
| भरसींह                  | 9२३          | पद्मचन्द्र                   | 194,939       | राणक                    | 900                         |  |  |  |
| अरिसीह                  | ९७           | पल्हण                        | 990           | राम                     | ३५                          |  |  |  |
| आणंद                    | 99•          | पासणाग                       | 990           | <b>लक्ष्मण</b>          | 938                         |  |  |  |
| आल्हाक                  | ४१           | पासदेव                       | 908           | लक्ष्मीधर               | 992                         |  |  |  |
| आशादिख [द्विज ]         | ĘĘ           | बंदिराज                      | 908           | <b>लखमसी</b> ह          | १५२                         |  |  |  |
| आसा _                   | 986          | बिरुहण                       | 908           | लावण्यसिंह [ ब्राह्मण ] | 90                          |  |  |  |
| उमता [ व्यास ]          | 90           | ब्रह्मचन्द्र गणि             | 909           | लिम्ब <b>दे</b> व       | १३२                         |  |  |  |
| कमलचन्द्र               | <b>9</b> २६  | भादाक                        | ૧૪૨ ં         | लिइवेह                  | 900                         |  |  |  |
| कीर्तिचिन्द्र गणि       | <b>9</b> 90  | भीम [कायस्य]                 | <b>*</b> 8,84 | <b>लींबाक</b>           | 988                         |  |  |  |
| खीवड                    | <i>ष</i> थ्य | भुवनकीर्त्ति                 | 994           | <b>लु</b> गाक           | 934                         |  |  |  |
| खेता [कायस्थ]           | १४२          |                              | 996           | <b>ऌ</b> णदेव           | 902                         |  |  |  |
| खेमसिंह                 |              | मणिभद्रयति                   | 902           | वणचंद्र                 | 339                         |  |  |  |
| गुणभद्ग                 | 938;         |                              | 900           | वयजल                    | 924                         |  |  |  |
| चन्द्रन                 | 924          | ALCO AL A. M.                | 994,920       | वरनाग गणि               | 948                         |  |  |  |
| चाहड                    | <b>9</b> २9  | महादेव                       | 992           | विहाग [ कायस्य ]        | 4                           |  |  |  |
| जयतसीह [कायस्य]         | <b>9</b> २३  | महिलण                        | 920           | वासुक                   | 903                         |  |  |  |
| जल्हण                   | 9•६          | महीपाक                       | 9३८,9३९       | विक्रमसिंह              | 920,926                     |  |  |  |
| जसदेव                   | 942          | माढल [ नैगमान्वय काय         |               | विमलचन्द्र              | 99                          |  |  |  |
| जिनभद्र                 |              | माणिक शुलक                   | 903           | विल्हण                  | 926                         |  |  |  |
| जोगेश्वर                | 999          | माधव                         | 939           | वीरचन्द्र               | 936                         |  |  |  |
| ठाकुरसीह                | 980          | मालाक [ कायस्य ]             | 62,980        | <b>बीरतिलक</b>          | 924                         |  |  |  |
| देवराज                  | 908          | <b>मुणिचन्द्र</b>            | 908           | वीरम                    | 96                          |  |  |  |
| देवप्रसाद               | 94,99,900    | मुनिचन्द्र                   | 909,993       | वीशल [पारि॰]            |                             |  |  |  |
| देवशर्मा                | 1            | •                            | 1             | -                       | <b>v</b> ४,११ <b>३,११</b> ४ |  |  |  |
| धनचन्द्र [ पं० ]        | 24.996       | मुंजाङ [पं॰]<br>मूंजाङ       | 24,999,998    | वासार                   | २४,११३                      |  |  |  |
| धनपाल                   | 920          | ajone.                       | 106           | शी <del>लचन्द्र</del>   | 996                         |  |  |  |
| धर्म                    |              |                              | 928           | •                       | 926                         |  |  |  |
| भवल                     |              | मेधाक<br>मो <del>ख</del> देव | 949           | श्रीधर                  | १०२                         |  |  |  |
| <b>धारादि</b> त्य       | :            |                              | Ęų            | सहजिग                   | 904                         |  |  |  |
|                         | ,            | यक्षदेव                      | 909           | सागर                    | <b>9</b> 34                 |  |  |  |
| नरदेव                   | i .          | बशोधर                        | 904,906       | साजण                    | 992                         |  |  |  |
| नाग •••                 | <b>9</b> 24  | यशोधवक                       | 949           | सामंत्रसिंह             | 56                          |  |  |  |
| २१ जै॰ पु॰              |              |                              |               |                         |                             |  |  |  |

| सारंग                        | 988 | सिंहाक  |         | सोहरू            | 998 |
|------------------------------|-----|---------|---------|------------------|-----|
| सारहण                        | 903 | सीहक    | 939     | सोहिय [ ठक्कुर ] | 999 |
| साल्हाक                      |     | सीहाक   | ३ ७     | स्थिरचन्द्र      | 906 |
| सावदेव                       |     | सुमति   | 199     | _0               | 983 |
| सांगदेव [ मधुरान्वय कायस्य ] | 933 | सेन्हाक | 55      |                  | Ęć  |
| सांगा                        | 988 |         | 903     |                  | •   |
| सिंधुराज                     | 92  | सोहड    | 905,998 | हरीया <b>क</b>   | १४६ |

# *४. परिशिष्टम् ।* लिखितपुस्तकान्तोपलब्ध-राजादि-सत्ताधीशानां नामसूचिः ।

|                         |                |                          | <b>-</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>अभयड</b> [ दंडनायक ] | 993            | तात [ महं० ]             | 929          | ऌणसिंह [ महं• ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 923                    |
| अभयसीह [ महं॰ ]         | १३०            | तेजपाल [ महं॰ ]          | १२३,१२४      | वस्तुपाल [ महामाल्य ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 995                    |
| अर्जुनदेव [ चृपति ]     | 9२७,9२८,9२९    | तेजसिंहदेव [ रूपति ]     | <b>૧</b> ૨૬  | वाधूय [ महामात्य ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 990                    |
| भर्णोराज [ ,, ]         | 904            | धर्मदेव [ महाप्रधान ]    | १३०          | विश्रह [क्षितिप]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६८                     |
| भाग्नक [महामात्य]       | 309            | धारावर्षदेव [ ऋपति ]     | 908          | विप्रहराजदेव [ राजा ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900                    |
| उदयसिंहदेव [ रूपति ]    | 928            | धांध [ महं॰ ]            | 928          | विजयसिंह [दंड॰]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 929                    |
| कर्णदेव [,, ]           | 99             | नरपाल [ महं॰ ]           | 933          | विश्वलदेव [राजा]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 924                    |
| कान्ह [ महं० ]          | 939            | नागड [ महामात्य ]        | 94           | वीजा [ महं० ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 920                    |
| कुमरसीह [ महामात्य ]    | 990            | नागड [ महं॰, मंडलेश्वर ] | १२५,१२६      | वीरधवल [ राजा ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                      |
| कुम्वरसीह [ महं॰ ]      | १२५            |                          | 906          | वीरमदेव [राणक]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 922                    |
| कुमारपाल [ नृपति ]      | ८,२४,१०६,      | भीमदेव [ रूपति ]         | २४,२५,२८,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| ,, ् (परमाईर            |                | 992,993,99               | 18,929,922   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 909                    |
| कुमारपालदेव ,,          | 900,990,993    | मधुसूदन [ अमात्य ]       | 939          | सज्जणपाल [ मंत्री ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 986                    |
| कुंभकर्ण [ नृपति ]      | 986            | मलयसिंह [ महं॰ ]         | 6.8          | समुद्धर [ महं० ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 926                    |
| गइपालदेव [,,]           | १४३,१४४        | महा (बाहड?) देव [अ       | मात्य] १०६   | संतुक [ महामात्य ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ĘŊ                     |
| गमा (मारू ?) देव (      | - V            | महिमूद [पात॰]            | 940          | सामंत [ मंत्री ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 999                    |
| गोबिन्दचनद्र [ नृपति ]  |                | मालदेव [ महं० ]          | 9२७,9२८      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| चंडप्रसाद [ महं॰ ]      | 988            | मुंजाल [ महामाख ]        | 99           | Marie de l'aderina de la Contraction de la Contr |                        |
| जगित्सह [महामात्य]      | 996            | मुंजालदेव [ महं॰ ]       | 933          | सांगा [ महं॰ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9३9,9३३<br><b>9</b> ३३ |
| जयतसिंह [ नृपति ]       | 924            | मूलराज [ नृपति ]         | 900          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| जयतुगीदेव [,, ]         | 920            | यशोधवस [ महामात्य ]      | 909          | सिंहबल [ मरुकोट्सामी ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90                     |
| जयसिंघ,-देव (१) }       | २,५,६५,९९,१००, | 2                        | 939          | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 999                    |
| जयसिंह,-देव             | 909,903,908    |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 903                    |
| जयसिंघ (२),,            | 934            |                          | 88           | ,, (२)[दण्ड०]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 992                    |
| जैत्रसिंह [ नृपति ]     | 998            |                          | 996          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 924,939                |
| तत्त्वहण [महं०]         | १२५            | छ्णप्रसाद [ " ]          | <b>e</b> , ! | सोमसिंहदेव [ चपति ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34,9 <b>9</b> 8        |

### लिखितपुक्तकागतमुनिकुल-गण-गच्छानां नाम्नां सूचिः।

| आगम गच्छ         | Ę o               | जाल्योधर गष्छ     | 990            | पूर्णिमापश ]    | ٧٠,८٩,٩३٩ |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------|
| आगमिक गच्छ       | 934               | तपा ) ४०,४        | 9,83,86-86,60, | ,, पक्षीय ∫     | 948       |
| अंचल गच्छ        | 9३६               | ľ                 | ,62,59,52,929, | बृहद् गच्छ      | 935       |
| उपकेश [ गच्छ ]   | 36                | तपा गण            | 989,983,986    | ब्रह्माण गुरुछ  | 949       |
| अकेश गच्छ        | 9५२               | तपो गण            |                | ब्रह्माणीय गच्छ | 903       |
| कृष्णराजिषं गच्छ | 930               | देवस्रि गच्छ      | 960            | भर्तृपुरीय गच्छ | 925       |
| कोरंट गच्छ       | 89                | देवानन्द गच्छ     | 908            | मकथारी [गच्छ]   | 13,989    |
| खरतर }           | 43,909,939,933,   | देवानन्दित गण्छ   | 900            | राज गच्छ        | 7.5       |
| सरतर गच्छ        | 938,936,938,988,  | नागेन्द्र गण      | ४५             | वालभ गच्छ       | 64        |
| खरतर गण          | 984,986           | नाणकीय गच्छ       | 994            | विद्याधर कुल    | 99        |
| घोषपुरीय गच्छ    | २ १               |                   |                | बृद्धतपा गच्छ   | 940       |
| খনর্ভুড          | २७,४०,९३          | पिंछका (?)        | ८५             | वैरीशाखा        | ८५        |
| चन्द्र गच्छ १२   | ,३१,३२,५९,१३८,१४८ | पह्डी गच्छ        | 38             | संडेर गच्छ,-गण  | ७६,८५,१२१ |
| चान्त्र [ कुछ ]  | ४१,६७             | पञ्जीवाल [ गच्छ ] | ३८             | हर्पपुरीय गच्छ  | 998       |

### ६. परिशिष्टम् ।

### लिखितपुक्तकोपलब्ध-यति-मुनि-गणि-सूरि-साध्वी-आर्थिका-महत्तरादित्यागि-जनानां नामसूचिः ।

| अजितदेव सूरि             | <b>२५,</b> ११४      | आनन्दप्रभ सूरि                  | ve    | कमलसंयम [ उपाध्याय ]   | 940     |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------|------------------------|---------|
| अजितप्रभ गणी             | 998                 | आमदेव सूरि                      | ६२    | कमलसिंघ सूरि           | 6•      |
| अजितसिंह सूरि            | ९,१०७               | भाम्रदेव स्रि                   | 9     | कम्ह(न्ह?)रिसि         | 933     |
| अजितसुंदर गणिनी          | 998                 | भाशाप्रभ [ गुनि ]               | २२    | कल्याणरत सूरि          | 112,182 |
| अभयकुमार [पण्डित ]       | 949                 | मासचन्द्र [गणी]                 | 939   | कीर्त्तिचन्द्र गणी     | 990     |
| अभयघोष सूरि              | 63                  |                                 | ७६,८५ | कीर्त्तिसमुद्र [स्रि ] | 44      |
| अभयचन्द्र सूरि           | 939                 | " (२)[भर्तृपुरीग०]              | 925   | कुकुदाचार्य            | 36      |
| अभयचूला [ प्रवर्तिनी ]   | 980                 | उदयचन्द्र गणी                   | 15    | कुमारगणी [कवि]         | \$9     |
| अभयदेव सूरि (१)          | 9,939               | उदयचन्द्र सूरि                  | 96,68 | कुलचन्द्र [ पण्डित )   | 929     |
| " (२)                    | 195                 | उद्यधर्म [ उपाध्याय ]           | 940   | कुलप्रभ स्रि           | 98      |
| अभयसिंह सूरि (१)[        | पूर्णिमापक्षीय ] ७० | उदयवछभ सूरि                     | 940   | -                      | 80      |
| ""(₹)                    | 938                 | उदयश्री [ महत्तरा ]             | २८    | कुंदकुंद [ आचार्य ]    | ĘĘ      |
| <b>अ</b> मरचन्द्र        | 99*                 | उदयसागर गणी                     | 940   | कृष्णर्षि              | Yo      |
| अमरप्रम सूरि             | ३६,६८०              | उद्योतन सूरि [ देवानन्दगच्छीय ] | 808   | केवलप्रभा [ व्रतिनी ]  | 63      |
| ,, सुनि                  |                     | ककुद सूरि                       | १५२   | <b>को</b> ट्याचार्य    | 980     |
| <b>अशोकचन्द्रा</b> चार्य |                     | कनकचन्द्र [वाचनाचार्य]          | 938   |                        | vę      |
| भानन्द स्रि              | ₹,,,                | कनकदेव सूरि                     | 96    | <b>शे</b> मर्षि        | 64      |

| क्रेमसिंद् [ त्रती ]                | जिनपति स्रि १०,८५,८८,८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | देवेन्द्र सूरि २९,३३,३६,५६,७६,                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| गुणचन्द्र [ पण्डित ]                | जिनपद्म सूरि ४३,६७,१९५,१३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
| गुणचन्द्र [वादी, दिगंबर ] ६०        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | धनकुमार [गणी] १६                                       |
| गुणचन्द्र सूरि ८१,११०,१३८           | जिनप्रभ सूरि १९,६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धनेश्वर स्रि २९,११३                                    |
| गुणप्रभ सूरि ८१,१३०                 | जिनभट सूरि [सिताम्बराचार्य] १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | धर्मकीर्त्ति [ श्रुष्लक ] ११८                          |
| गुणभद्र सूरि ७९,८९                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | धर्मघोष सूरि १२,३७,५६,७५,८३,१२९                        |
| गुणरत सूरि ४०,४३,१४८                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| गुणवस्त्रभ [पण्डित] ११५             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| गुणसमुद्र स्रि                      | जिनराज सूरि १३३,१४४-१४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | धर्मप्रम स्रि १३७                                      |
| गुणाकर [पण्डित] १२९                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | धर्मरव स्रि ६२                                         |
| गुणाकर गणी [ वाचनाचार्य ] १०५       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | धर्मछक्ष्मी गणिनी १५०                                  |
| चकेश्वर सूरि २,३,८,१०९              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | धर्मसूरि ३६,६८                                         |
| चंदनबास्ता [गणिनी] १६               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | षीरसिंह सूरि ७०                                        |
| चन्द्रकीर्त्ति गणी ७५               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नशस्रि ३१,४०,४१                                        |
| चन्द्रप्रभ सूरि (१) ८३              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नरचन्द्र सूरि ७९,११५,१२८,१२९,१३९                       |
| ,, (२)[चन्द्रगच्छीय] १२४            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नरदेव सूरि १३६                                         |
| चन्द्रशेखर सूरि ४०                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| चारितलक्मी [साध्वी] १३६             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | निलनप्रभा [गणिनी] १९७                                  |
| चारित्रश्री [महत्तरा] २८            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नन्दागणि [साध्वी] १०३                                  |
| जगवन्त्र सूरि २८,३६,८३              | l control of the cont | निर्मलमति गणिनी २७,२८                                  |
| जगसुंदरी गणिनी ११४                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नेमिकुमार सुनि १२१                                     |
| जनकीर्ति सूरि १०३                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नेमिम्स स्रि १२४                                       |
| जयचन्द्र स्रि                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पद्मचन्द्र [उपाध्याय] १३३,१३७                          |
| जयतिकक सूरि १४१,१४२,१५०             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पद्मचन्द्र सूरि [नागेन्द्रग०] ४५                       |
| अयदेव उपाध्याय ११५                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पद्मतिलक सूरि ४०                                       |
| जयदेव सूरि १६,६२,६९                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पग्नदेव ६२                                             |
| जयप्रभ गणी [उपाध्याय] १४२           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पद्मदेव स्रि (१) [मानतुक्तविष्य] २८,                   |
| जयप्रभ सूरि [ घोषपुरीय ] २१         | देवप्रभ गणी [पण्डित] ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 192,910                                                |
|                                     | देवप्रभ सूरि (१) ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,, ,, (२) [बहुदेव-विजयसिंहशि • ]                       |
| <u> </u>                            | ,, (२) ५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| जयसमुद्र सूरि १३८                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पद्मम सूरि ६१,१२६                                      |
| जयसागर [महोपाध्याय] १४४             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पन्नप्रभदेव स्रि ११७                                   |
| जयसिंह सूरि ५६,९२,९५१               | देवभद्र [गणी] ३३,११७,११९,१२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| जयानन्द सूरि (१) ४०,४१,४२,४६        | देवमंगळ गणी ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | परमचन्त्र गणी १११                                      |
| ,, (२)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | परमाणन्द स्रि (१) २,१०९                                |
| जसदेव स्रि                          | देवसिरि गणिनी १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " (₹) Yo                                               |
| जाहिणी [संयतिका] ७४                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | परमानन्द [ आचार्य ] ८,३५                               |
| जिणदेवाचार्य १२३                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| जिनकुशस्त्र ६७,१३१,१३७              | 1.3 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| जिनचन्द्र सूरि १०,६७,८८,८९,१२७,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पुण्यमेरु गणी १४८                                      |
| 938,930,936,986,986,946             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
|                                     | <b>~</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पूर्णचन्द्र सूरि (१) [ देवचन्द्रशि॰ ]                  |
| जिनदत्त सूरि [हरिभद्रगुरु ] ११      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७,२४                                                  |
| जिनदत्त सूरि [ खरतरगच्छीय ] १०,१०१, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | γ ,, (γ) ,, (γ) ,, ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., |
| 1.5                                 | विवेग्द्रचन्द्र (२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,, ,, (३)[ चन्द्रगच्छ०] १४८                            |

| पृथ्वीचन्द्र स्रि     | 110,141  | मानदेव स्रि              | २७,२८,३२,३४            | विजयसिंह सूरि ३४,           | <b>{</b> 2,992,934 |
|-----------------------|----------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| प्रज्ञातिकक सूरि      | £2,60    |                          | -                      | विषाकुमार [ मुनि ]          | 63                 |
| प्रचुन्नस्रि (१)      | २७,२८,३५ |                          | 42,53,949              | _                           | 68                 |
| " (२)                 | 39       | सुनिमेर [ उपाध्याय ]     | 940                    | विद्यानम्द सुरि             | \$6,40             |
| प्रभाकर गणी           | 190      |                          | 940                    | विचारकगणी                   | 983                |
| प्रभानम्ब सूरि        | 930      | मुनिसुन्दर स्रि          | 40                     | विनयकीर्त्ति [ वाचनाचार्य ] | 126                |
| प्रभावती [ महत्तरा ]  | २८       | यतिशेखर सूरि             | 947                    | विनयचन्द्रसूरि              | 48                 |
| प्रसुदेव सूरि         | 949      | यशःश्रम स्रि             | 905                    | विनयभी (१) [गणिनी           | ].                 |
| प्रमाणम्द स्रि        | २१       | यशःप्रभाषार्य            | 6                      | " (२) "                     | 349                |
| प्रसम्बन्द्र स्रि     | 4        | यशश्रम्द्र स्रि          | 92                     | विबुधप्रम स्रि              | <b>६</b> २         |
| बंधुमति [ आर्जिका ]   | 904      |                          | ३,३२,४३,१०४            | विमळचन्द्रोपाध्याय          | 949                |
| बुद्धिसागर [सूरि]     | २७       | यशोभद्र सूरि             | ५९,५९,७६,८५            | विमलप्रभ सूरि               | ¥o                 |
| त्रहाचन्द्र गणी       | 909      | यशोवीर                   | 906                    | विमल सूरि                   | ७५                 |
| भद्रगुप्त सूरि        | 988      | रव्रतिस्क                | ₹•                     | विमलाचार्य                  | 903                |
| मद्रेश्वर [ सूरि ]    | ३२       | रतप्रभाचार्य             | ३२                     | विवेकसिंह सूरि              | <b>V</b> •         |
| भावदेव स्रि           | 29,67    | रक्षप्रभ सूरि ३          | ,३५,४५,८०,१३९          | विशासकीर्ति [दि॰ भा॰]       |                    |
| भावसुन्दरी [साध्वी]   | 94       | रतसार गणी                | १२८                    | वीरचन्द्र सूरि              | 900                |
| सुवनचम्द्र गणी        | \$       |                          | १८,६०,१५०              | वीरदेव सूरि                 | 96                 |
| भुवनचन्द्र सूरि       | 996      |                          | २,११७,१३५, <b>१</b> ५० | शालिभव सूरि                 | 4                  |
| भुवनरत्त सूरि         | vv       | राजशेखर सूरि             | १४६                    | शानि स्रि                   | ७६,८५              |
| भुवनसुन्दर सूरि       | ५०       | रामकीर्त्ति [ मुनि ]     | 9 • ३                  | शान्तिसुनि                  | 64                 |
| अवनसुन्दरि [ साध्वी ] | 924      | रामचन्द्र [दि॰ मुनि]     | ६३                     | शान्तिसुन्दर सुनि           | 906                |
| मणिभद्ग [पण्डित]      | 906      | "[स्रि]                  | 40                     | शान्ति स्रि                 | ३८,७६,१४७          |
| मतिप्रभ [ यति ]       | 69       | रामभद्र सूरि             | 940                    | शिव सूरि                    | 988                |
| मदनचन्द्रं सुरि       | 936      | कश्मीधर [पण्डित]         | 906                    | शीलगुण सूरि                 | 34                 |
| मदनप्रभ सूरि          | 98       | क्समी [साध्वी]           | 903                    | शील <b>च</b> न्द्र          | 996                |
| भदनसुन्दरी [ साध्वी ] | 94       | <b>छ</b> छितकीर्सि       | 9 ६                    | शीकभद्र                     | 3 €                |
| मरुदेवी (१) [गणिनी]   | ७२       | किलतप्रभ स्रि            | 933                    | शीलाचार्य                   | ४४                 |
| " (₹)                 | 909      | कितसुन्दरि गणिनी         | 94                     | ग्रुभकी ति [दि• आचार्य]     | <b>£ 3</b>         |
| मलधारी सूरि (?)       | 17,998   | वयरसीह [ पण्डित ]        | 905                    | श्रीचन्द्र सूरि             | 949                |
| मक्य • • •            | 936      | वयरसेण सूरि              | 936                    | श्रीप्रम स्रि               | ३,८०               |
| मल्यकीर्त्ति          | 939      | वरनाग गणी                | 947                    | श्रीमति गणिनी               | 44                 |
| मलयचन्द्र सूरि        | 63       | वर्षमान सूरि             | २,५,१२,६४,१०५          | सर्वदेव सूरि (१) [ चन्द्र   | n•] ३१             |
| मख्यप्रय (१)          | 94       | वादि सूरि                | 39                     | सर्वदेव सूरि (२)            | १३७                |
| महिचन्द्र [पण्डित]    | 960      | वासममति गणिनी            | 909                    | सर्वदेवाचार्य               | 903                |
| महिमा गणिनी           | २२       | विजयचन्द्र [ देवचन्द्रवि |                        | सर्वाणन्य स्रि              | 936                |
| महेन्द्र स्रि         | 5,52     | , [ प्रमाणंदि            | _                      | सहजसमुद्र गणी               | 983                |
| महेश्वर सूरि          | ३८,३९,९९ | विजयचन्द्र गणी           | 904                    | सहस्रकीर्ति [पण्डित]        | 926                |
| माणिक्यचन्द्र सूरि    | 949      | _                        | 0] ३३,९७,११०,          | सहस्रकी सिं [दि॰ राजकुल     |                    |
| माणिक्यप्रभ सूरि      | 60       | 22 [ 344                 | 122,123                | संजतसिरि [साध्वी]           | 176                |
| माणिक्य सूरि          | 934      | विजयचन्त्र सुरि          | 49,141                 | सावदेवसूरि [कोरण्टग॰]       | 89                 |
| माणिभव्र [ यति ]      | 902      |                          |                        | सिंद स्रि                   |                    |
|                       |          | विजयसिंह [दि॰ विद्रा     | _ '                    |                             | ३८,१५२             |
|                       | -,,      |                          | <b>र] ६३</b> ।         | सिद्धसेनसूरि [चन्द्रग०]     | ३९                 |

| सिंहदत्त सूरि [ नागेन्द्रग                            | ro] 84       | सोमप्रभ सूरि                                        | ٧٠                  | इर्षकीर्त्ति गणी [ पण्डित ] | 98,७९      |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| सुमति गणी                                             | 920,984      | सोमसुन्दर सूरि ४७,४८,५                              | ०,७२,७३,९२,         | हेमचन्द्राचार्य             | 900        |
| सुमति सूरि                                            | v Ę          | 9                                                   | ४२,१४३,१४८          | हेमप्रभ सुरि                | <b>६</b> २ |
| <b>सुमेरुसुन्दरि</b> [ महत्तरा ]<br>सोमकलस [ पण्डित ] |              | स्थिरकात्ति [ मुनि ]                                | 68                  | हेममेरु गणी                 | 986        |
| सोमकीर्त्ति गणी                                       |              | स्थिरचन्द्र [ ,, ]<br>हरिचन्द्र [ पृथ्वीचन्द्रशि॰ ] | 9 <b>६</b><br>9 ५ 9 | हेमसार गणी                  | 986        |
| सोमकुंजर गणी                                          |              | हरिप्रभु सूरि                                       | 29                  | हेमसूरि                     | \$         |
| सोमतिलक सूरि                                          | 95,40,43,940 |                                                     | 9,39                | हेमहंस सूरि                 | 986        |

# *७. परिशिष्टम् ।* लिखितपुस्तकोपलब्धदेशनगरग्रामादिनामानुक्रमणिका ।

| अजयमेर दुर्ग १०५,१०७,१०८                                          | कंबलगिरि [ पर्वत ]           | د بر       | डाहापद्र [ प्राम ] ३५             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|
| अणहिरूपाटक-अन- १२,५,८,२२,२८,४३,                                   | स्रयरोडु प्राम               | 925        | हुंगरपुर [ ,, ] १४३,१४४           |
| हिस्रपाटक, अणहिस्र-४४,४७,६९,७३,                                   | खेटक [ प्राम ]               | १०३        |                                   |
| मणहिद्ध-पत्तन, अण-९१,९८,९९,१००-                                   | खेटपुर [ ,, ]                | 63         | तिमिरपुर [ ,, ] ७९                |
| हिल्लपाटकनगर, अण- (१०३,१०६-११४,                                   | गूर्जर [देश ]                | 89,62      |                                   |
| हिलपुर, अणहिलपाट-(११७,१२४,१२७,<br>णपत्तन, अणहिल्लन- (१२८,१३०,१३१, | गेरंडक [ प्राम ]             | ४३         | दिधिपद्र [,,]                     |
| गर, अणहिक्कपुरप-१३८,१३९,१४३,                                      | गंभुता [,,]                  | 924        | द्धिपद्र पत्तन [ ,, ] ४           |
| त्तन १४४,१५०                                                      | घोघा-घोषानगर                 | ५७,७२      | दिधस्यली [,,]                     |
| अर्थुद [पर्वत] ४०                                                 | घंघाणक [संनिवेश]             | 48         | द्मन [,,] १०७                     |
| भवन्ती [नगरी] १०३                                                 | चाहरपछि ब्राम                | 909        | दयावट (चावड) [,,] ५६,१३४,३६,३७    |
| अष्टापद [ पर्वत ] ५३                                              | चित्रक्ट [ दुर्ग ] १०२,११६,१ | २०,१२६,    | दर्भवती [ ,, ] २४,१०७,११३१३१,     |
| माघात-आघाट दुर्ग ११६,१२५,१२६                                      |                              | 932        | 986                               |
| आशापल्ली [प्राम ] ५,१८,१०९,११३,                                   | चीबाग्राम                    | ७९,१३९     | देवकूप [,,] ५९                    |
| 926,928                                                           | चड्डावली [ प्राम ]           | 909        | देवकुलपाटक-पुर ४७,१४८             |
| भाशापुर [ वसित ] १०१                                              | चीसा ["]                     | 939        | देवगिरि [पर्वत, प्राम ] १३६,१४३   |
| उज्जयंत [ पर्वत ] १२०,१३४                                         | चंद्रावती [ ,, ] ३४,११६,९    | 196,930    | देवपत्तन [ प्राम ] ९७,११७,११९,१३० |
| डज्जियिनी [नगरी] १२७                                              | जयंत [पर्वत]                 | 48         | दंडाव्य पथक [ प्रदेश ] ११०        |
| ऊमता [ प्राम ] १०६                                                | जहापुरी [ ग्राम ]            | 908        | धावड (द्यावड) [ प्राम ] ३७        |
| मोसलंब [ ,, ] ६५                                                  | जास्योधर [ ,, ]              | <b>§</b> 2 | द्विगुणवप्र [,,] ११४              |
| कच्छूली-कच्छूलिका पुरी ७९,८०                                      | जावाछिदुर्ग, पुर ७९,८        | 8,66,69    | द्वीप [,,] ९७                     |
| कर्णावती [गनरी] १०१                                               | जीणोर प्राम                  | 900        | धवलक्कक [ " ] ९७,१०३,१२३,१२४,     |
| कर्काट [देश] ५०७                                                  | जंबराल [ प्राम ] २९,१        | ३५,9३८     | 9 <b>२८,<b>9</b>२९<b>,9३</b>३</b> |
| कावीपुर [ प्राम ] ९१                                              | जंबूद्वीप [क्षेत्र ]         | <b>E3</b>  | धाम्येरक [,,] ७१                  |
| काशहद [ ,, ] . ७७                                                 | जंत्रावि प्राम               | 999        | भारापुरी [,,] १२०,१०९             |
| क्रिजा [,,]                                                       | टींबाणक [ प्राम ]            | 90         | चीणाक ["] १३१                     |
| कोलापुरी [ ,, ]                                                   | टीबापुर [ " ]                | 59         | नवहर ["] ३८                       |

| नलकच्छक [प्राम] १२०                       | मही [नदी] १०७                       | वीरपुर [प्राम] ९४                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| नागपुर [,,] १२१,१२३                       | मालव राष्ट्र [देश] १०७              | बृद्याम [,,] ८०                                     |
| नागसारिका [ ,, ]                          | मुद्रवटी [ प्राम ] १२८              | बेळाकूळ [,,] ५८,५९,९९,                              |
| नुप्रति [ ,, ] ७४                         | मेदपाट [देश, मंडल ] ३७,३९,१२५,      | 996,998,9३६                                         |
| नंदाणिपुर [ ,, ] ५९                       | 986                                 | वैद्यनाथ ["] १०७                                    |
| नांदिय [,,] ४०                            | मेरु [पर्वत] ६१                     | व्यात्रपञ्जी [,,] १३७                               |
| पद्दरी [,,] ८३                            | मंगखपुर [प्राम] ५८                  | शत्रुंजय [ पर्वत ] ४३,५८,८९,९०,९१,                  |
| पत्तन (अणहिल्लपुर) ४६,४८,६७,७०,           | मंडपदुर्ग [,,] १२०                  | १२०,१३४                                             |
| १०१,११३,१२७,१३०,१३४,१३५,                  | मंडली [,,] ११०,१११                  | श्रीमालपुरी [ प्राम ] ८६                            |
| 9४०-9४२,9४८,9५०                           | मुंकुशिका स्थान [,,] २५             | सस्यपुर [,,] ७,१४५                                  |
| पत्तन (°नीय) ४०,४६                        | युवराजवाटक [ ,, ] १२९,१३९           | सपादलक्ष [.देश] १०७                                 |
| पह्नीदुर्ग १०५                            | योगिनीपुर [ ,, ] १४१                |                                                     |
| पादिलसपुर [ प्राम ] ५८                    | राहुपुर [,,] १०६                    | साकंभरी [ प्राम, देश ] १३३                          |
| पार्श्वचेत्यालय १४३                       | रुद्रपञ्जी [,,] १०६                 | सांडडसी [ श्राम ] ६७                                |
| पालाउद् प्राम ११०                         | रैवत,-क [पर्वत] ५८,९०               | सिद्धर [,,] १०५                                     |
| प्रथ्वीपुर [ प्राम ]                      | रोहेला [ प्राम ] ७०                 | सिद्धिशैल [ पर्वत ] ६७                              |
| पेरंमद्वीप १३५                            | <b>छछता</b> [ सरोवर ] ५८            | सिंहपुर [प्राम] १३३                                 |
| प्रवहादनपुर,-पत्तन १५,२५,६८,८८,           | लघुपोशाल [स्थान] १४२                | सुदर्शन [,,] ११३                                    |
| <b>११</b> ५,११७,११८,१२३,१२५, <b>१</b> ३०, | काटदेश २४,६५,१०७,११२,११३            | सुर्यातीज [ " ]                                     |
| 938                                       | वजणा [ग्राम] ३९                     | सोजींत्रिका [,,] ९१                                 |
| फीकणि [ श्राम ]                           | वटकूपक [,,] ११८                     | संदेरक [,,] १८                                      |
| बदरसिद्धि [,,] १३१                        | वटपद्रकपुर [ ,, ] २४,६५,१०६,११०,    | सम्बी [,,] १३५                                      |
| बलासर [ ,, ] ९१                           | ११३,११६१३२                          | स्तम्भनक, सांभतीर्थ-पुर ८,३०,४१,४६,                 |
|                                           | वडहर [देश] १०६                      |                                                     |
| भर्तृपुर [ ,, ] १२९                       | वर्माम [ प्राम ] १२५                | ८२,९१,९४,९५,९९,११८-१२१,<br>१२४-१२६,१२८,१३४-१३७,१४०- |
| भारकच्छशाला १०८                           | वर्धमान [,,] ६६                     | 983,984,980-949,                                    |
| भीमपह्नी [ प्राम ] ९८                     | वलापद्ग पथक १११                     |                                                     |
| भृगुकच्छ [ ,, ] ९९,१०४,१०५,११२,           | बाटापछी [ प्राम ] ६३                | स्वर्णगिरि [पर्वत ] ८४,१३४<br>इडाइनगर [प्राम] ४७    |
| ११९,१२०,१२३,१४९                           | वामनस्थल [,, ] १२६                  |                                                     |
| मगउडिका [ ,, ] १२८                        |                                     | हडापद्रपुर [,,] २१                                  |
|                                           |                                     | हम्मीरपत्तन [ ,, ] ९८                               |
| मङ्गाहबपुरी [ ,, ]                        | विमलाचल [पर्वत] ४२                  | हरिरोद्द [,,] १९५                                   |
| मङ्खाह्त [,,]                             | वीजापुर-वीचापुर [ प्राम ] १९,६२,८९, | हार्थिदेणनगर [ ,, ] ९१                              |
| मधुमति [,,] ९७                            | ९१,११७-११९ १२१-१२३,१२७,             |                                                     |
| मरुकोट [,,]                               | १२९,१३१,१३३                         | हिरिण्य नगर [ ,, ] ११                               |

# लिखितपुस्तकागतकुल-वंश-ज्ञाति-आदिनाम्नामनुक्रमः।

| ८२ । धर्कट     | धक्केट विंश                                                                                                | 1 90.20.26.30.                                                                        | भद्रेश्वरगो                                                                                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| 1              |                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|                |                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|                | •                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|                |                                                                                                            |                                                                                       | माह्यकुरु                                                                                                                                                       |
| _0.0           |                                                                                                            | · ·                                                                                   | मोढवंश                                                                                                                                                          |
| , ,, ,         | (1) - Active [ 3vs                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| ९४,१४१   क्लीः | बास्त्र विंद्यो व                                                                                          | •                                                                                     | ,, 4,100                                                                                                                                                        |
| 939            |                                                                                                            |                                                                                       | वरहुडि [ इ                                                                                                                                                      |
| 93             |                                                                                                            |                                                                                       | 4 0                                                                                                                                                             |
| 9,63           | -                                                                                                          |                                                                                       | शौराणकीय                                                                                                                                                        |
| D.D. 10.4      | -                                                                                                          |                                                                                       | भीमाल                                                                                                                                                           |
| 1. 034         |                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| 510 1010       |                                                                                                            |                                                                                       | ,, वंश                                                                                                                                                          |
| 936            | •                                                                                                          |                                                                                       | ७३                                                                                                                                                              |
| "              |                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|                | ,01,04,05,04                                                                                               |                                                                                       | ,, ज्ञाति                                                                                                                                                       |
| 13             | <del></del>                                                                                                | -                                                                                     | सुचिन्तितर                                                                                                                                                      |
| "              | क्षात २४,४                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| २८,९५          |                                                                                                            | 778,736,787                                                                           | 840 [44                                                                                                                                                         |
|                | १३८<br>,३७,३९,<br>,९२,९५,<br>,९२,९५,<br>१३०<br>१३०<br>१३०<br>१३०<br>१३१<br>१३१<br>१३१<br>१३१<br>१३१<br>१३१ | १३८ ,३७,३९, ,९२,९५, ५१,९५२ १३० १३० १३० १३० १४,१३० १३० १३० १३० १३० १३० १३० १३० १३० १३० | १३८ ,३७,३९, ,९२,९५, ,९२,९५, ,९२,९५, ,९२,९५, ,९२,९५, ,९२,९५, ,९३० नगरवंश १३० नगरवंश १३० नगरवंश १३० नगरवंश १३० १४,१४० १४६ १३० १३० १३० १३० १३० १३० १३० १३० १३० १३० |

| भद्रेश्वरगोत्र        | Ę٩                       |
|-----------------------|--------------------------|
| मांडसालि [ गोत्र ]    | 986                      |
| मधुरान्वय             | 933                      |
| महीरोछन [ गोत्र ]     | 3 6                      |
| माधुर [ ,, ]          | 68                       |
| माहुकुछ               | 933                      |
| मोढवंश                | २१,६५,११०                |
| ,, ज्ञाति             | 933                      |
| वरहुंबि [ कुल, पश्लिव | लिशाखा ] ३२,१२२,         |
|                       | 923                      |
| शौराणकीया [ ककेश      | वंशशाखा ] ३५             |
| श्रीमाल ४१,४५,४       | <b>'८,५०,५३,६१,</b> ११३, |
|                       | 990,939,936              |
| ,, बंश १७,२२          | ,२३,३८,५८,७०,७२,         |
| 1 ''                  | . २, १ १ ४, १ १ ८, १ १९, |
|                       | 9२०,9३४                  |
| ,, ज्ञाति             | २०,५७                    |
| सुचिन्तितगोत्र        | <b>9</b> ं५२             |
| हुंबह [वंश]           | 90,99,६२,६३              |

# लिखितपुरतकप्रशस्तिस्थितानां श्रावक-श्राविकानाम्नां सूचिः।

| अ                             |                         | <b>अं</b> म        | 44            | भाशाधर             | 6,29,20-80,05,56                                         |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| notice to                     | ve                      | भंगी               | ĘŊ            | आशापाछ             | 90,34,66,998                                             |
| अञ्चल                         | 48                      |                    |               | <b>आशाभद्र</b>     | 905                                                      |
| अञ्चुसा<br>अजय                | 49                      |                    | आ             | भासक               | ٧٠,८٠                                                    |
|                               | v                       | आंकड               | vv            | <b>मासचंद्र</b>    | ६०,१३२                                                   |
| अजयराज<br>अजयसिंह             | ५७,६०                   | माका               | 989           | आसड                | 6                                                        |
|                               | 80                      | भाजर               | Ę0,90         | आसदेव              | १३,११०,१२२,११३                                           |
| अजितचूका [साप्वी]             |                         | भाजका              | ३१            | नासदेवी            | 42,120                                                   |
| असु                           | <i>۹</i> ۷<br>۶۶        | आनंद-आणंद          | 53,50         | भासधर              | <b>४३,७६,११०,१५</b> २                                    |
| अनुपमा                        |                         | <b>आन</b> खदेवी    | 46            | आसपीर              | 53                                                       |
| जभयकुमार                      | 93,33                   | भाना               | 134           | भासपाक             | २१,३४,३५,७७,११७,११९,                                     |
| अभयपासक                       | 45                      | नाभड               | २३,५९,७०,११३  |                    | 929,922,922,930                                          |
| सभयमी                         | ५९,८०,८६                | माभा               | ६६,६७         | भासमति             | ३१,७६                                                    |
| <b>जभयसिंह</b>                | 99,34,60                | भाभू               | 99,83,38,88   | भासय               | 58                                                       |
| अभयी                          | 984                     | आसण                | ३५            | भासक               | 93,39,45                                                 |
| <b>अ</b> मरसिंह               | Ę•                      | <b>जामिणि</b>      | २३            | भासछदेवी           | 149                                                      |
| असृतदेवी                      | 56                      | भागदेव             | 45            | भासा               | ७७,१२०,१४१                                               |
| <b>असृतदेवीका</b>             | ٧                       | नामसिंह            | 189           | भासिय              | 1•                                                       |
| <b>अ</b> स्तपा <b>ल</b>       | 93                      | भामाक              | २१,६९         | आहड                | ८,१४,१५,१८,१३२                                           |
| भरपति                         | 6                       | भाजकुमार           | 94,40         | आंच                | v                                                        |
| <b>अ</b> रसिंह- <b>अर</b> सीह | ३३,१२०                  | आम्रदुत्त          | 48,94         | आंवड व             | <i>\\</i> ,२ <b>६</b> ,२७,७ <b>०,</b> ९२,९७,9 <b>३</b> ५ |
| <b>अरसिंहक</b>                | 36                      | भान्नदेव           | 94,42,48      | नाम्बदेव           | 63                                                       |
| जरिसिंह १८,५८,                | ,५९,६०, <b>१२९</b> ,१३७ | भाग्रप्रसाद        | २३            | आम्बप्रसाद         | १०३                                                      |
| अर्जुन                        | 95,69                   | भाग्नयश            | 44            | <b>जांबवीर</b>     | 9•३                                                      |
| <b>जवि</b> धवा                | 6•                      | भाज्ञसिंह          | ÉA            | आस्वभी             | 45                                                       |
| अविवहवदेवी                    | 43                      | <b>आस्ड</b>        | 29            | जांबा              | ४२                                                       |
| अश्वदेव                       | 99                      | <b>आस्ह्</b> ण     | ३,३४,५९,८१,९७ | आस्विग             | uy                                                       |
| समदेवी                        | 6                       | <b>आस्ट्</b> णदेवी | <b>ξ0,00</b>  | आंबी               | ३४,८९                                                    |
| संसनाग                        | 99                      | गाव्हणसिंह-°सीह    | E0,50         | आंबु               | 96                                                       |
| <b>अश्वराज</b>                | 936                     | आल्डाक             | vv            | <b>आम्युद्</b> त   | v                                                        |
| अंदुक                         | 3                       | <b>आस्हादना</b>    | <b>Ę</b> 9    | माम्बुवर्धन        | v                                                        |
| श्रीवक                        | 99                      | आरह                | ¥•,४५,४६      | आंबू               | 198                                                      |
| श्रीवकुमार                    | ६३                      | <b>जास्तुका</b>    | 68            | भाग्नो             | 94                                                       |
| शंबाक                         | 90                      | भाविंद             | 9-3           | <b>जाम्ब</b> कुमार | 45                                                       |
| श्रीका                        | 56                      | नाशा               | 18,108,118    |                    | ξ                                                        |
| श्रंविनी                      | v                       | <b>आशाराज</b>      | 5,98          | इन्दुमती           | vy                                                       |
| श्रंगी                        | vy                      | <b>आशादेवी</b>     |               | इंडक-इंकार         | 17,99                                                    |
| २२ औ•                         |                         | _                  |               | •                  | Ţ                                                        |

|              | ত্ত                                    | काम                | 98                     |                       | ख                  |
|--------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| डज्वल        | 49                                     | कामलदे             | 986                    | खयरा                  | és                 |
| उजिल         | ५२                                     | कामलदेवी           | ξυ                     | खदिर                  | 99                 |
| उद्यपाल      | 46                                     | कामी               | 60                     | खांखण <b>( बांब</b> ण |                    |
| उद्यराज      | 40,984,986                             | काला               | ४४,७७,१३७              | खीमराज                | 83                 |
| उदयसिंह      | ८२,१३९                                 | कालिया             | ८६                     | स्तीमसिंह             | ¥ <b>7,</b> 9३७    |
| उदा          | 58                                     | कालुक              | 60                     | खीमाक                 | 933                |
| उदाक         | 96                                     | काल्हुक            | 99                     | खी(धी)वदेवी           | FF                 |
| उधरण         | ve                                     | कांड               | ७२,७३                  | खीम्बद                | <b>८</b> ९,9५9     |
| उद्धर        | 995                                    | कांकुण             | 48                     | र्खींबणि              | 9६                 |
| उद्धरण       | 94                                     | कांबलदेविका        | 90                     | खीम्वाक               | ३७                 |
| उसभ          | २२                                     | कान्ह              | १३७                    | ख्डा                  | <i>د</i> و         |
|              | ऊ                                      | किरता              | 939                    | खे(बे)ढ               | 33                 |
| <b>ज</b> व्ल | 30,00                                  | किसा               | 40                     | खे(षे)ढा              | Ęc                 |
| <b>ऊ</b> दा  | 933                                    | कीर्त्तिश्री       | 98                     |                       | ¥₹,६४,99६,9३२,9३३  |
| <b>ऊ</b> दी  | 38                                     | कीर्त्तिसिंह       | 96                     | खेता                  | 80                 |
| <b>জ</b> ধিক | יטי                                    | कीरुहणदेवी         | १३,९२                  | खेताक                 | ३९,१३९             |
|              |                                        | कुमरसिंह (°हक)     | ३६,३७,५७,११०,          | खेतुका                | ३५                 |
| _            | ओ                                      | 996,99             | <b>९,१२</b> ०,१३४,१५०  | खेतू                  | १८,३३,४०,६४,८८,९०, |
| ऒकाक         | Ęv                                     | कुमारसिंह          | 88                     |                       | €&                 |
|              | क                                      | कुमारदेवी-कुमरदेवी | २३,५७,६०,७७            | खोखल ( बोबल           | 5) १३७             |
| कटुक         | ३०,३१                                  | कुमारि-कुमरी       | ६४,९०                  | खोखा (षोषा)           | 980                |
| कटुकराज      | 93,999                                 | कुमारपाल नृप [ सुआ | वक] ८                  | <b>बोबी</b>           | 96                 |
| कडुदेवी      | us                                     | कुमारपाळ १         | <b>६,२</b> ७,३३,४२,८९, | स्रो (पो )ताक         | २१                 |
| कडुया-अडुर   | मा ४२,५६,७२,९८                         |                    | 137,930                |                       | ग                  |
| कडुसिंह      | us                                     | कुरा               | 989                    | गउरदे                 | 88                 |
| कह           | \$3,88,63                              | <b>कुर्मदेवी</b>   | 96                     | गउरदेवी               | 96                 |
| कद्वयाक      | ३ ७                                    | कुलचंद्र २,१०,१    | ३,१६,६८,९०,९६          | गडरि-गडरी             | ६०,७९,८०,१३९       |
| कपर्दि       | <b>६</b> ९,१५१                         | कुलधर ८६,          | ८८,८९,११०,१२५          | गजसिंह                | 64                 |
| कपूरदेवी     | 44                                     | कुलसाधु-कुलचन्द्र  | 90                     | गजसुत                 | 998                |
| कम्लश्री     | ३१,८६                                  | कुंरदेवी-कुमरदेवी  | ę o                    | गजा                   | 88                 |
| कर्प्र       | \$4                                    | कुम्बरसीह [ महं ]  | 924                    | गणदेव                 | 84                 |
| कर्प्रदेवी   | २७,४२,९७                               | कुंबारक            | 920                    | गणहरि                 | ₹ €                |
| कर्पूरी      | 98,38                                  | क्रंरपाछ           | 930                    | गणियाक                | २८                 |
| कर्मण        | ४७,७३,१४८                              | क्रुडण             | 99,67,98               |                       | 60                 |
| कर्मसिरि     | <b>Ę S</b>                             | केला               | 939                    | गंगादेवी              | ४४,५०              |
| कर्मसिंह     | ३८,३९,४ <b>९,</b> ११५,१३ <b>१,१</b> ४८ | केलु               | 45                     | गंधिक                 | 978                |
| कर्माक       | 60                                     | केस्हण             | <b>11,</b> ₹1          | गागलदेवि              | ४४                 |
| कर्मादेवी    | <b>9</b> ३३                            | केल्हा             | 88                     | गागी                  | \$                 |
| कर्मिणि      | 34,46,00,68                            | केल्हाक            | 60                     | गांगदेव               | 14                 |
| कर्मा        | 35                                     | केसव               | ĘŊ                     | गौगा                  | 69                 |
| क्षहण        | 49                                     | कोस्ही             | 94                     | गांगाक                | <b>₹</b> 9         |
| कसीरी        | 36                                     | क्षेमसिंह ५८,७९    | ५,८३,८५,८६,१३४         | गांगिक                | १०३                |
| कंचन         | 63                                     | <b>क्षे</b> मंघर   | · 930                  | शांगी                 | 36.                |

| गांधिक             | 80                    | चंडप                      | 9                 |                        | জ                          |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| गुणचन्द्र          | 94,00,00              | चंडप्रसाद                 | 5                 | जड्तसिंह               | 35                         |
| गुणद               | 94                    | चंदन                      | १२५               | जगत् सिंह              | 93,20,34,60,53,999,        |
| गुणदुत्त           | <b>Y</b> 5            | चंपछा                     | <b>Ę•</b>         |                        | 116                        |
| गुणदा              | १२४                   | चंपछ्ता                   | € 0               | जगदेव-°हेव             | २३,५५,५९,८६,११३,१३८        |
| गुणदेव             | 09,50                 | चाडुलु                    | 66                | जगधर                   | 31                         |
| गुणदेवी            | <b>३</b> ३            | चापदेव                    | ५२                | जगपाछ                  |                            |
| गुणधर              | २६,६८,७७,७८,८०,१३०    | चामिका                    | ۷۰                | जगसिंह                 | <b>६४,६९,९१,१३</b> २       |
| गुणपाक             | ६४,७६,९८              | चामी                      | 99                | जिमा                   | ĘŊ                         |
| गुणभद्र            | १३९                   | चारुभट                    | २०                | जणकृ                   | 36                         |
| गुणमती             | 900                   | चाहट                      | 73,44,00,999,938  | जयत                    | 60                         |
| गुणमञ्ज            | <b>د</b> ۹            | चाहिणी-'हिनी              | ४८,०७,६६,३        | जयतक                   | 933                        |
| गुणरस              | ७५                    | चाहिनिका                  | 66                | जयतछदेवी               | 60                         |
| गुणराज             | 8.5                   | चाहिणिदेवी                | 93,63             | जयतसिरि                | 45                         |
| गुणश्री            | २८,३६                 | द्यांग                    | પર                | जयतसिंह                | 83,68,50                   |
| गुर्जरी            | 68                    | चांचक                     | 396               | जयता                   | 50                         |
| गूर्जर-गूजर        | 984,988,980,986       | चांडसिंह                  | 96                | जयसुका–°सु             | गा २९,३०,६४,७९             |
| गोई                | 88                    | चांडू                     | २३                | जयत्                   | 3.3                        |
| गोकर्ण             | 48                    | चांदू                     | 98,38             | जयदेव                  | <b>३२,३३,८४,८८,१२२,१२३</b> |
| गोगा               | 933                   | चांद्राक                  | 95                | जयदेविका               | 34                         |
| गोगाक              | vv                    | चांदिग                    | 43,48             | जयपाक                  | 90                         |
| गोगिल              | us                    | चांपक                     | 96,35,900,930,930 | जयभी                   | ३१,३९,६९,८६,९६             |
| गोधा               | ४२,४७                 | चांपला                    | 68                | जयसिंह                 | ¥2,939                     |
| गोना               | ६९                    | चांपकादेवी                | 90,88             | <b>जय</b> सिं <b>ह</b> | 98                         |
| गोनी               | 980                   | चांपूश्री                 | 8                 | जयंत                   | 96,86                      |
| गोरा               | ७२                    | चीताक                     | 94                | जयतसिंघ                | 136                        |
| गोका               | 99                    | चेका                      | 998               | जयंती                  | ६९                         |
| गोवड               | ४२,४३                 | चौंडा                     | 986               | जयंतुका                | 6                          |
| गोविंद             | 89,86,40              |                           | छ                 | <b>জ</b> ন্তিকা        | 16                         |
|                    | ३८,५२,७६,११८,१२२,१२३  |                           |                   | जब्ह्ण                 | źx                         |
| गोसली              | <b>₹</b> 9            | ভজাক                      | 9३६<br>२७         | जस                     | 60                         |
| गोसा               | 994                   | ভা <b>ৰি</b> কা           | 44                | जसदुक                  | •                          |
| गौरदेवी-गौ         | रिदेवी-गडरी १३,१८,२९, | ভইক                       |                   | जसणाग                  | 948                        |
|                    | . 48                  | छा(वा?)ष्टि               | 949               | जसिद्व                 | ę y                        |
|                    | ঘ                     | <b>छाजक</b>               | <b>6</b> 9        | जसदू                   | 94,48                      |
| चणहुरू             | . 96                  | छाज <b>र</b><br>छाडा–°डाक | 933<br>39         | जसदेव<br>जसदेवी        | 3,943                      |
| वेदय               | 6                     | अदि - दाक                 | ८६                | जसपा <b>क</b>          | 9-3                        |
| बेका               | <b>9.</b>             |                           | ् ४०,११४          | जसभद्र                 | <b>?\$</b>                 |
| •                  | . <b>च</b>            | <b>स्ट्र</b>              |                   | जसरा<br>जसरा           | 930<br>933                 |
| श्रकेशर            | ÉA                    | स्टाहर<br>स्टाहिपि        | १६,८०,१३२<br>१०९  | जसरा<br>जसवीर          | 942                        |
| चकथर<br>चतुर्भुज   | <b>§</b> 9            | <b>छाहिक</b>              | <b>30</b>         |                        | 30                         |
| चतुशुज<br>चपळादेवी | 13                    |                           | 4 S               |                        | ۶,۹ <b>۶,</b> ۷۹           |
|                    |                       | <b>कोहरू</b>              |                   | जसा                    | ७,१३,६३९                   |
| चमु                | 4.0                   | . 5.62                    | 4,2               | ~~ 456                 | د بي رو ه                  |

| असाक           | 60               | शांस          | Ęo                           | दुर्जनशस्य      | દર                          |
|----------------|------------------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| जसिणी          | 49               |               | ,9 <i>८,</i> ४२,६४,७९,९८,१३३ | दुर्छभ          | 49,932                      |
| जाऊ(उ)का       | €,९€             | didden 14     |                              | दुल्हादेवी      | 84                          |
| जाजाक          | २ <b>९,</b> ३०   | }             | E                            | दुसाक           | 994                         |
| जाला           | 133              | टमु           | ४९                           | वृदा            | ·                           |
| जालू           | 94               |               | 3                            | दूळी            | 903                         |
| जाल्हण         | 96,26,48,06      | दाहा          | ४९,७३                        | दूरहण           | 930                         |
| जाल्हणदेवी     | 96,20,28,33      | दाही          | va                           | दूरहेवि         | 103                         |
| जावड           | 49               | डीडक          | 35                           | देउक            | ۶۷ ۲۷                       |
| जासल           | ६३,१३२           | डुं(डुं)गर    | ¥₹, <b>७</b> ९,८०,१३९,१४६    | देउलि           | 16                          |
| जासलदेवी       | 93,39            |               |                              | देख             | <b>₹</b> \$                 |
| जासला          | ५६,५८,६४         | -             | प                            | देदक            |                             |
| जासी           | 23,29,09         | णेष्ट्रा      | ६५                           | देदल            | <b>હ9</b><br>યુલ            |
| जासुका         | 6                |               | র                            |                 |                             |
| जाहड           | 932              | तिहुणदेवी     | 92                           | देदा            | ¥₹,६९,९२,9२9,9३६            |
| जाहिनी         | <b>U</b> Y       | तिहुणपाळ      | ५९                           | देदाक<br>देदिका | ३८,५६,५७,९५                 |
| जांजण          | υĘ               | तिहुणसिंह     | 97,976                       | देदी            | 60                          |
| जिनचंद्र       | ३२,३५,८८,१२२,१२३ | तिहुणा        | <b>\$9,</b> 70               | _               | Υξ                          |
| जिनदास         | 40               | तील्ही        | ७९,१३९                       | देपाछ-देवपाछ    |                             |
| जिनदेव         | २,८३,८४,९७,११९   | तीक्हीका      | ۷۰                           | 2-6             | 933,930,939                 |
| जिनदेवी        | 49               | तेजपाक        | 5,90,929,923,942             | देमति           | ७,३२                        |
| जिनपति         | 66               | तेजला         | 93                           | देव्हणदेवी      | ۷۹                          |
| जिनपाक         | 68               | तेजसिंह       | 46                           | देल्हा          | 995                         |
| जिनमति         | ४,७,७१           | तेजा          | ४६,७२,१३१                    | देवकुमार        | २६,२७,३३,११४                |
| जिंदा          | 23,00,09         | तेजाक         | ३५,८०                        | देवचन्द्र ७,    | <b>३३,५०,५४,७२,८७,१२</b> २, |
| जिदिका         | २६               | तेजी          | ৩৭                           | •               | 983,938                     |
| जींदड          | 924              | तेज्य-तेज्    | ن د,۹۷                       | देवदत्त         | ४९                          |
| जीवनसुंदरि     | ÉA               | त्रपछा        | ९२                           | देवधर           | २३,३९,८८ <b>,११३</b>        |
| जीवड           | 939              | त्रिभुव       | 54                           | देवनाग          | 49                          |
| जूठिक          | ४३               | त्रिभुवन      | 60                           | देवपाछ .        | <b>v9,</b> vv               |
| जेतलदेवी       | ४३ .             | त्रिभुवनसिंह  | <b>9.0</b>                   | देवप्रसाद       | <b>५</b> ५,९९               |
| जेत्रछ         | <b>\$0</b>       |               | ঘ                            | देवमति          | ee                          |
| जेसल           | १५,४२,६६,९२      | थिरदेव        | ₹                            | देवराज          | ७,४३                        |
| जेहर           | २३,८९            | थिरपाल        | 92६                          | देवछदेवी        | YI                          |
| जेहि           | 9 ६              | <b>थिरमति</b> | \$                           | देवश्री         | 66,94                       |
| जैत्रसिंह      | 5,93,98,46,995   | थेहड          | ५२                           | देवसिरि         | ₹ <b>₹,</b> 994             |
|                | स                | थेही          | 56                           | देवासिंह १      | ₹3,89,36,89,069,6₹          |
| झडसिळ          | ۷۹               | थेहिका        | ५२                           |                 | ८५,८६,९०,१२७                |
| <b>शरकु</b> छि | 95               |               | द                            | देवा            | 937,979                     |
| सबक्           | ४७,१४२           | द्यमति        | 46                           | देश(स)छ         | 2,2,0,20,26,98,60           |
| सङ्घा          | 19               | दशाणभद्र      | 936                          | वेहड            | 3                           |
| <b>संस</b> ण   | vs               | दाद           | 43                           | देहिं           | v•                          |
| संसाक          | £3,£3            | वाहड          | 16,999                       | दोसक            | 35                          |
| शंसुका         | 25               | दिवतिजि       | 36                           | द्रोणक          | Y, <b>v</b>                 |

|                        | ঘ                                    | <b>घांघ</b> ळदेवी | 90,20,40,43,58,08   | नागलदेवी       | <b>₹</b> 9, <b>४</b> ₹                  |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------|
| भ्रणिग                 | VV                                   | <b>थां</b> धा     | <b>\$</b> ₹,99¥     | नागश्री        | 90                                      |
|                        |                                      | ঘাঁঘাক            | 96                  | नागसिंह        | 69,68                                   |
| <b>धन</b>              | ¥ <b>२,</b> 9५                       | थांधि             | 99                  | नागेन्द्र      | ५३,५४                                   |
| धनाक                   | ४३,८१                                | <b>धांधिका</b>    | v                   | नाढी           | 99                                      |
| <b>धनकुमार</b>         | 96                                   | धांषी             | ३७                  | नामल           | 64                                      |
| भणचन्द्र               | <b>१</b> १०,१३२, <b>१३</b> ७ ।<br>७७ | ঘাঘু              | ६८,७७               | नामधर          | 33                                      |
| भनदाक<br>भन(°ण)देव     | ११,५२,७५,७९,८८,८९                    | धिजाट (क्षात्रवं  | श १                 | नामुत          | 68                                      |
| धनदेवी                 | <b>8,20,60,998</b>                   | <b>ची</b> णा      | ८३,८६,९७            | नायक           | 939                                     |
|                        | २८,५७,११९,१२७,१३९                    | षीणाक-बीनाक       | ७५,७६,८३,१२३,       | नायकदेवी       | 44                                      |
| धनश्री                 | £9,0£,2€,2₩                          |                   | १२४                 | नायका          | 6A                                      |
| <b>ध</b> नसिं <b>ह</b> | २७,२९,३९,४७,९०                       | षीधल              | 39                  | नायकि-नायिकि   | 46,80                                   |
|                        | 983                                  | <b>षीधवर</b>      | 69                  | ,, देवी        | 9३,२०,२९                                |
| धन्<br>धनेश्वर-धणेसर   | ३३,७७,१२२                            | षीधा              | ४२                  | नारायण         | ४२,५५,५६,९७                             |
| भरण                    | ₹0                                   | षीषी              | <b>५</b> ३          | नारुदेवी       | 93                                      |
|                        | ९,१४४,१४५,१४६,१४७                    | ৰ্ঘাধা            | 47,58               | नाव्ही         | 35                                      |
| dist silve s           | 986                                  | धुनी              | us                  | नावड           | 69                                      |
| भरणिग                  | 46,66                                | धुंधुक            | ₹ €                 | नासण           | 63                                      |
| <b>घरणी</b>            | 930                                  | धुंधलदेवी         | 935                 | नाहड           | 49                                      |
| <b>घरणू</b>            | *1                                   | भूलग              | *4                  | नाही           | 50                                      |
| भरणेसर                 | 923                                  |                   | न                   | निरया          | ٧٦                                      |
| <b>धर्म</b>            | 80,86                                | नगराज             | чо                  | निर्मेक        | <b>49</b>                               |
| भर्मण                  | ังจุ                                 | नगश्री            | ٠,                  | निर्वाण        | 48                                      |
| <b>धर्मिणि</b>         | ७२                                   | नसिकुमार          | <b>6</b> 3          | निंबा          | 63                                      |
| धर्मसिंह               | 989                                  | नयणसिंह           | 46                  | निंबार्क       | 66                                      |
| धर्माक                 | 983                                  | नयणाक             | vu                  | नीडा           | 926                                     |
|                        | ,९,२४,२५,६४,६६,११४                   | नयणादेवी          | 16,89,63            | नीतका          | 96                                      |
| धंधं [ ठक्कर ]         | 48                                   | नयपाछ             | 96                  | नीतछदेवी       | 62,63                                   |
| •                      | 45                                   | नरदेव             | 93,69               | नीतादेवी       | ८२                                      |
| षष्ठ<br>षंषिका         | 99                                   | नरपति             | २०,२९,३१,९१         | <b>नीनदेवी</b> | १•                                      |
| <b>पंपू</b> क          | 26                                   | नरपाल             | ४७,७७,८०,१३७        | नीभरू          | ₹•                                      |
| <b>भ</b> प्र<br>धान    | 55                                   | नरवर्भ            | 69                  | नीहिल          | ७५                                      |
| भागक<br>भागक           | 54                                   |                   | ,9८,२०,३६,४१,४२,४५, | <b>नृसिंह</b>  | ५५                                      |
| धारा-धाराक             | 35                                   |                   | ७६,७७,४२,८६,९५,११३  | नेपा           | 126                                     |
| भारावर्ष               | 93                                   | नंदना             | 19                  | नेमड           | <b>₹</b> ₹, <b>१</b> १८,१२२ <b>,१२३</b> |
| भारू                   | 128                                  | नाइकि             | <b>३२,३३,</b> ६४    | नेसि           | 9-9                                     |
| <b>भाव्ही</b>          | 96                                   | नाउछि             | 9६                  | नेसिचंद्र      | 43,48,08                                |
| भाइड                   | 28                                   | नाऊ               | 28,38,198           | नोॡ            | 930                                     |
| भाहिणी                 | 33                                   | नाऊका             | २५,२९               |                | प                                       |
| बांह                   | 55                                   | नागड              | ५५                  | पडिसरि         | 14                                      |
| भौगा                   | ¥¥,u?                                | नागदेव            | Ę¥                  | पढदेवी         | 25                                      |
| ধাঘ                    | 44,69,66                             | नागदेवी           | २२                  | पदम            | \$9,989                                 |
| ঘাঘক                   | 98,36                                | नागपाक            | २०,३५,८९,९०,९३,९७   | पदमछदेवी       | 40                                      |
| धांपक                  | ६०,६४,१३२                            | नागराज            | 28,84               | पद्मसिंह       | 54,989                                  |

| पदमी          | २३,२९                                        | पाहणसिं <b>इ</b> | 994                      | <b>गे</b> सल             | 39                 |
|---------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| पद्म          | ३९,४२,६२,६४,६७,८६,९०                         | पाहला            | 9 ६                      | पोढक                     | 9                  |
| पद्मक         | داع                                          | पाहिणि           | 909                      | पोयणी                    | ৬৬                 |
| पद्मदेव       | 90,09                                        | पांगुर           | ٧٤                       | पोहणी                    | ३४                 |
| पग्नल         | 40                                           | पांचा            | ξυ                       | प्रतापदेवी               | 96,40              |
| पद्मला        | १३,६४,९०                                     | पांचू            | 83                       | प्रतापमछ                 | <b>६</b> १,६२      |
| पग्नश्री      | 94,76,39,06,29                               | पुण्य            | २३                       | प्रतापसिंह <b>ः</b>      | 90,93              |
| पद्मसिंह      | 97,98,34,86,49,67,52                         | पुण्यपाल         | V0,96                    | प्रथम                    | 80                 |
| पश्चाकर       | 66                                           | पुण्यमति         | 96                       | प्रथिमसिंह               | ४२                 |
| पद्मावती      | 48                                           | पुण्यश्री        | 98,90                    | प्र <b>युक्त</b>         | २१,५४,६५,६६,८७,१०१ |
| पश्ची         | 98                                           | पुक्रिणी         | 3                        | <b>अल्हाद-</b> प्राल्हाद |                    |
| पमा           | <b>99</b>                                    | पुहणीदेवी        | ÉA                       | प्रवहादन                 | 92,96,68,66        |
| परुहण         | 990                                          | पुंडरीक          | ५३,५४                    | प्रादू                   | २८                 |
| पवहणि         | 994                                          | पूजी             | ४२,७९                    | प्रियमति<br>-            | २३                 |
| पाजड          | 31                                           | प्णाक            | 29                       | प्री <b>मति</b>          | 994                |
| पाजूका        | ¥                                            | पूनड             | 49                       | मीमलादे <b>वी</b> -प्री  | मळदेवी १३,४२,४४    |
| पात           | 9.0                                          | पुनमति           | 994                      |                          | দ                  |
| पाता-पाताव    | ४३,४९                                        | पूनसिरि          | 89                       |                          |                    |
| पाताल         | 60                                           | पूना             | <b>४२,७७,९५,</b> १०९,१३६ | <b>फदकू</b>              | 89                 |
| पाती          | vv                                           | पूनाक            | ४२                       | फेरक [क्षात्रवंद         | 1 9                |
| पातुक         | Ę¥                                           | पूनावि           | २३                       |                          | ৰ                  |
| पात्          | 96,59                                        | पूनाहि           | 99                       | बडला                     | 998                |
| पारस          | 980                                          | पूनी             | ३९,५८,९४                 | बकुछ                     | 4                  |
| पार्श्व       | ५४,८०,८७,८९,१३७                              | पूरी             | ξυ                       | बकुछदेवी                 | ५९                 |
| पार्श्वकुमार  | ৬২                                           | पूर्ण            | ÉA                       | वह                       | Ęø                 |
| पार्श्वचन्द्र | 94,60                                        | पूर्णचंद्र       | 94,49                    | बनुखू                    | <b>३</b> 9         |
| पार्श्वदेव    | 26,68                                        | पूर्णदेव         | १६,६४,८३                 | बिंराज                   | 984,986            |
| पार्श्वनाग    | 90,99,33                                     | पूर्णदेवी        | 93                       | बहुदा-बदुदाक             | 94,68              |
| पार्श्वभट     | vv                                           | पूर्णपाक         | ७२                       | बहुदेव                   | 34,44,60,66,68     |
| पालू          | 96                                           | पूर्णमति         | ۷ ۾                      | बाद्-बाद्क               | 94,9६              |
| पारहण         | <b>२</b> ५,२६,२७, <b>६</b> ४,९७              | पूर्णसिंह        | 9३,२२,99८                | बाबी                     | \$                 |
| पाल्हणदेवी-   | -पाल्हणादेवी १६,४२,                          | पूर्णा           | ५२                       | बालचन्द्र                | <b>د۹,۹۰</b>       |
|               | ७३,९०                                        | पूर्णादेवी       | 3                        | बाळप्रसाद                | ५५                 |
| पाल्हणसिंह    | ४२                                           | पूर्णिका         | 99                       | बाङमति                   | १०३                |
| पाल्हुका      | 9६                                           | पूर्णिनी         | 82                       | बाका                     | <b>७</b> ३         |
| पासचन्द्र     | ७६                                           | पूर्णी           | 49                       | बासस                     | 16                 |
| पासड          | <b>\$</b> 8,69,0 <b>3,</b> 0 <b>6,00,</b> 26 | <b>पृथिमसिंह</b> | ८६                       | _                        | ७७,९३,११६,१३२,१३४  |
| पार्श्वभट     | vv                                           | पृथ्वीदेवी       | २७                       | बाइडी                    | १३२                |
| पासणाग        | ४१                                           | पृथ्वीभट         | 96                       | बांबा                    | XX                 |
| पासदेव        | ₹ <b>₹,¶१•,१२</b> ₹,१२४                      | पृथ्वीसिंह       | 97                       | बीज                      | 96                 |
| पासवीर        | 9 ६                                          | पेथड             | २८,१९,५५,६७,८०           | बीजड                     | ६४,१४१             |
| पासिछ         | २३                                           | पेथा             | ६२                       | बीजाक                    | ४२                 |
| पासुक         | २२                                           | पेथाक            | 60                       | बीरहण                    | १३०                |
| पाहड          | €A.                                          | पेथुका           | १३,२७                    | बूटाड                    | २९,३१              |

| बूटर                   | 60                | मनी            | રૂઙ ∶                                     | माल्हण                    | ७६,८०                     |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| बूटर<br>बोडक-बोडाक     | ६४,८०,८१          | मन्मथसिंह      | 9 %                                       | माल्हणदेव                 | ,<br>'44                  |
| बोल्हाक                | 39                | मयणल           |                                           | मारुहणदेवी                | <b>9</b> ₹,८२,9४ <b>०</b> |
| बोहडि                  | ८,३४,३५,६३,६५     | मयणू           | 25                                        | माल्हणि                   | 93,68,68                  |
| बोहित्थ                | 42                | मरू            | ·                                         | माल्हाक                   | UU                        |
| ज्ञात्याम्<br>इत्यागम् | ยย                | मलसिं <b>ह</b> | <b>३८,३</b> ९                             | माहण                      | 59                        |
| ब्रह्मदेव              | ५,४५,७७,८४,८५     | मलयसिंह        |                                           | माहू                      | २३                        |
| म्रह्मा<br>महा         | £8                | मल (माका)      | 96.89                                     | माई                       | ७३,१४४                    |
| ब्रह्माक               | 49,69             | महुदेव         | e 93                                      | मांक्                     | ٤٥.                       |
| ब्रह्मी                | ه ی               | महसिंह         | Eo                                        | मीणलदेवी                  | <b>6</b> %                |
| MG1                    |                   | मल्हण          | 38 '                                      | मुक्तिका                  | 98                        |
|                        | भ                 | महण            | 96,930                                    | मुणाग                     | 90,48                     |
| भघड                    | ५७                | महणदेवी        | 82,60,90                                  | मुनिचन्द्र                | 930                       |
| भरत                    | १२                | महणलदेवी       |                                           | मुहुणा-मुहुणाक            |                           |
| भहणी                   | 9                 | महणसिंह        | 98,20,66,63                               |                           |                           |
| भावड                   | 930               | i              |                                           |                           | ৬९                        |
| भावल                   | 98                | <b>महणाक</b>   | <b>२८,६४,६७,</b> १४०<br><b>२५,३१</b> ,१२४ |                           | 128                       |
| भावलदेवी               | <b>હ</b> ર        | महणू           |                                           |                           | <b>5</b> \$               |
| भावसुंदरी              | 9 %               | महधर           | ३३ ं                                      | मुंघी<br>गंजर             | 6                         |
| भांडा                  | 986               | महलच्छि        | i                                         | मूंजरू<br>संजन            | 96                        |
| भीणला                  | २०                | महादेव         | <b>9</b> 0 € 1                            | मूंजाल<br><del>दे</del> न | 96,89                     |
| भीम                    | ४२,११६,१३२        | महाश्री        | ३१                                        | ,, देव<br>***             | <b>८१,८२</b>              |
| भीमक                   | 39                | महिचन्द्र      | ٥٥ -                                      | मूल                       | 39,80                     |
| भीमदेव                 | ३३,८४             |                |                                           | मूलदेव                    | ५२,५९,९०                  |
| भीमसिंह                | 93,86,46,63,93    | महिलण          | 1                                         | मूलराज                    | १३८                       |
| भीमाभीमाक              | ३९,६२,६४,८०       | <b>महीधर</b>   | ३१                                        | मेइणी                     | 35                        |
| भीमिणि                 | ८६                | महीपाल         | 96,22,89,62,996                           | मेधा                      | ४३,६२,७२,७३,७४,८२         |
| भुवनचंद्र              | 66                | महेन्द्र       | ५२                                        | मेला                      | ७२                        |
| भुवनपाल                | 38                |                | ४९                                        | मेलादे                    | 986                       |
| भूपति                  | ६०                | 1 . 9. 9 4.    | २६,७७                                     | मेलादेवी                  | ४५                        |
| भूमड                   | 8.8               | ं मांइ         | ५६                                        | मेलिग                     | *4                        |
| भोज                    | ४३                | माउका          | ३८                                        | मेहा                      | १३९                       |
| भोपलदेवी               | २७                | माऊ            | ४०,४१,४६,१४३                              | मोखला                     | ६३                        |
| भोपी                   | Ęv                | माणिकि         | <i>२७,७</i> २, <b>९</b> २                 | मोखहुदेवी                 | २०,२१                     |
| भोला                   | 89                | माणिक्य        | <b>३</b> ८,४ <b>९,१</b> २६                | मोखा                      | ४३,१३९                    |
| भोलाक                  | 9 ६               | माणिक्यदेवी    | ६४                                        | मोखू                      | 96,58                     |
| भोली                   | ३८                | मादू           | ८,५८                                      | मोघी                      | Ęv                        |
|                        | म                 | माधल           | ÉA                                        | मोढा                      | ८३                        |
| महणला                  | ३९                | माधला          | 93                                        | मोती                      | ĘŖ                        |
| मणिभद्र                | 9                 | मानदेव         | 66,68,89                                  | मोल्हा                    | 932                       |
| मणिसिंह                | ४२                | मानू           | ४३                                        | मोल्ही                    | 86                        |
| मद्न                   | १८,१९,३२,४२,५८,९७ | मरू            | 998                                       | मोहण-°न                   | 98,39,44,90,43,98         |
| मदनक                   | ३९                | मालक           | 60                                        | मोहण (°न)                 |                           |
| मदनसिंह                | Ę٩                | मालदेव         |                                           | मोहिणि-°नी                | 99,92,93,96,26,           |
| मना                    | ५१                | माला           | ४१,७९,८२                                  | 1 3                       | ४,५४,८६,८९,१३०,१३४        |

|             | य                                       | रतनिका     | 60                             | रांबदेव                     | 993                                             |
|-------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| यक्ष        | ८६                                      | रकी        | ५९                             | रुक्सिणी-रुक्सणी            | 1३,१४,१४,१९,                                    |
| यक्षदेव     | <b>५</b> ३,५४,७१                        | रत्नू-रतन् | १६,४७,७३                       |                             | ३९,६४,६६,७१,८०                                  |
| वश          | 90                                      | रयणा देवी  | ७८                             | रुरिम( हिम ? )णी            | 99                                              |
| यशकुमार     | २३                                      | रंभा       | २ <b>१,</b> ३८                 | रूडी                        | ४३                                              |
| यशधर        | ৬৬                                      | राषव       | २४                             | रूदा                        | 9 <del>१</del>                                  |
| यशहड        | 7,3                                     | राज        | 909                            | रूपछ                        | ४६                                              |
| यशो देव     | ९,२५,२ <b>९,५</b> ४,७१,७५,९६            | राजदेव     | <i>८८,८</i> ९, <b>१</b> ३६,१५२ | रूपला                       | 80                                              |
| यशोर्णव     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | राजपाछ     | 29,49                          | रूपलादेवी                   | ८२                                              |
| बशोदेवी     | 99,22,20,998                            | राजमति     | ७७,५,४,४                       | रूपिणि                      |                                                 |
| यशोधन       | १ ५,२२                                  | राजलदेवी   | 9३,२७,७३                       | रूपी                        | ३४,३५,८६,९८                                     |
| वशोधर       | 6,73,42,60                              | राजश्री    | <b>V</b> •                     | रूयड                        | <b>६९</b><br>८८                                 |
| यशोधवक      | 4,22                                    | राजसिंह    | <sup>4,</sup> 6,93६            | 646                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         |
| बशोधीर      | 6                                       | राजा       | 90                             |                             | ਲ                                               |
| यशोनाग      | 92,90                                   | राजाक      | ८६                             | <b>लक्ष</b>                 | 89                                              |
| यशोभट       | 42-60                                   | राजिका     | 24                             | लक्षक                       | Ę¥                                              |
| वशोमति      | 99,22,42,64,66                          | राजिनी     | ५३,५४,७२                       | <b>लक्षण</b>                | 68                                              |
| वशोराज      | 93                                      | राजी       | 94                             | <b>उभ</b> णा                | <b>9</b> ę                                      |
| वशोराजी     | ¥                                       | राजीमति    | ६६,९६                          | लक्षमा                      | 13                                              |
| वद्योवर्धन  | 66,69                                   | राजुका     | ۶,۹ <b>۹</b> ۹                 | <b>कक्षिका</b>              | 66                                              |
| यशोवीर      | २६,३१                                   | राजू       | 99,66,59                       | कक्ष्मण                     | <b>\$</b> 8,6 <b>\$</b> ,\$ <b>\$</b>           |
| यदा:कर्ण    | 6                                       | राज्यश्री  | <b>३१,</b> ५१,५२,५३            | <b>लक्ष्मसिंह</b>           | 80                                              |
| यशक्षनद     | २६,५९,७२                                | राणक       | 12,13,18                       | <b>छ</b> क्ष्मणसिं <b>ह</b> | ديم                                             |
| यशःपाल      | २६                                      | राणिका     | Ę¥                             | क्रक्मिण-क्रिक्मिणी         | ३६,७७                                           |
| यशःश्री     | v                                       | राणिग      | २९,४२                          | <b>छ</b> क्ष्मिदेवी         | 86                                              |
| योगदेव      | ĘS!                                     | राणी       | 93,28                          |                             |                                                 |
| योधा        | ६०                                      | राणू       | 43                             |                             | ।, <b>१</b> ४,२३,२६,३१,३२,<br>८,६५,६६,८८,८९,९२, |
|             | ₹                                       | रावा       | ६०                             |                             | 198                                             |
| रणधीर       | 986                                     | राम        | २                              | लक्मीनिका                   | <u>د لو</u>                                     |
| रणभ्रम      | 286                                     | रामचन्द्र  | 920                            | लक्ष्मीधर                   | 80 Va 43 46                                     |
| रणमञ्च      | 986                                     | रामदे      | 989                            | ल्ह्मा वर<br>लह्मी श्री     | <b>१</b> ०,४०,५२,८६                             |
| रणवीर       | 986                                     | रामदेव     | २,३,८,९,२३,५१,७२,१४८           | लखम                         | ३२                                              |
| रणसिंह      | Ao                                      | रामसिंह    | ४२,४३                          |                             | 96,90                                           |
| रतथा        | 98                                      | रामाक      | 39,69                          | <b>ल्लमसिंह</b>             | ४२,४३                                           |
| रत्         | ¥6,9¥₹                                  | राल्हण     | 69,50                          | <b>उसम</b> सी .             | 88                                              |
| रब-रतन      | 9४,9६,४२,५९,६9,९३,९७,                   | राल्हाक    | 00                             | <b>क्</b> लमा               | ६७<br><b>२</b> १                                |
| 2.0         | 939,938                                 | 1          | 934                            | <b>कलमाक</b>                |                                                 |
| रत्नदेवी-रह |                                         | रावण       | 88,84                          | <b>कसमादेवी</b>             | 93                                              |
|             | <b>ξ</b> 5,00                           | रासचन्द्र  | \$                             | <b>ल्खमिणि</b>              | 95,56                                           |
| रक्षपाल-रत  |                                         | रासदेव     | 30.034                         | लच्छी<br><del>जन्मी</del>   | 90                                              |
|             | 129,923,925                             |            | <b>३१,१३</b> ४                 | करही                        | 95                                              |
| रस्रश्री    | ३८,७६                                   | रासकदेविक  |                                | ल <b>ड्डिका</b>             | é.A.                                            |
|             | सिह-रतनासेंह १८,२७,२९,                  | राहड       | ७,३२,१२०,१२२,१२३               | কন্তনুকা<br>নতন             | <b>''</b>                                       |
| 44,00       | ,990,992,928,940,942                    | ' राभू     | 56                             | <b>इक्तू</b>                | 18                                              |

|                           | ,                 |          |                                       |            |                           |
|---------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------|------------|---------------------------|
| <b>छ</b> छितादे <b>वी</b> | ८,१३,१८           | वहरा     | i                                     | वाल्हाबि   | ८३                        |
| लष्ठक                     | २६                | वहराक    | ३९,४०                                 | वारिहिव    | 38                        |
| लिखका                     | २६                | वइरुष्ट  | <b>६</b> ५                            | वाल्ही     | <b>१६,७३,८९</b>           |
| स्रवणसिंह                 | 93                | वच्छिग   | Ę'Y                                   | वास्त्     | 18                        |
| लंबिका                    | ९२                | वट       | 99                                    | वाहड       | ३,१५                      |
| <b>हा</b> खण              | २९,४५,९८          | वज्रसिंह | २०,४३,६९,८३                           | वाहिनी     | २६,५४                     |
| <b>ला</b> खणदेवी          | ४३                | वद्ड     | A                                     | विकमसी     | 920                       |
| <b>हा</b> वा              | ४८,६९,१४२         | वद्क     | ५५                                    | विक्रमसिंह | 96                        |
| <b>ला</b> बाक             | २३,३९,६१,९५       | वद्ध     | Edd                                   | विजय       | ७,९२                      |
| लाख्                      | 4६                | वनराज    | ४३                                    | , विजयकर्ण | ४९                        |
| लाच्छि                    | £8,25             | वयज      | २३                                    | विजपाल     | ४२,८२                     |
| लाडण                      | 95,90,92          | वयजा     | १३,२३,४६,७०,९८                        | विजमल      | 939                       |
| स्राडि                    | 40                | वयजू     | 96                                    | विजयपाल    | ३१ <b>,४२,</b> ११९        |
| स्राबू                    | 3,9               | वयरसिंह  | २३,९७                                 | विजयमति    | 94,26                     |
| <b>लाल</b> ण              | 68                | वयरा     | ७७,१३९                                | विजयश्री   | <b>U</b> U                |
| <b>हाला</b>               | 614               | वयजल     | 66                                    | विजयसिरी   | ३३                        |
| <b>ਲਾ</b> ਲੀ              | 94                | वराणिग   | २७,५९                                 | विजयसिंह   | 42,49,00,929              |
| कावण्यसिंह-ऌणसिंह         | ३८,७९             | वरदेव    | ४,३४,३५,५९,८३,८६,८८,                  | विजसी      | 93                        |
|                           |                   | 4144     | 920,932,938                           | विद्यासिंह | 9 9                       |
| स्ताहड ३२,३३,११७          |                   | वरनाग    | 903                                   |            | साध । ४७                  |
|                           | १२२,१२३,१३०<br>८८ | वरसिंह   | v9                                    | विमलचंद    | ७२,८८,१३४                 |
| लाहिनी                    | ع<br>9            | वर्जू    | 98                                    | विश्वल     | 990                       |
| लि <b>षा (</b> ?)         | 94                | वर्णक    | 98                                    | विकल       | 55,995                    |
| लीला <b>क</b>             |                   | वर्धन    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | वीकमदे     | 989                       |
| लीलादेवी<br>              | 96,68,986         | वर्धमान  |                                       | वीझी       | ७९,१३९                    |
| लीली-लीलीका               | <b>५०,५१,३</b> १  | i        | ५२,११०,११३<br><b>६</b> ४              | वीदा       | *¢                        |
| स्रीलुका                  | ८६                | वल्लण    | ४३,६४                                 | वीर        | 99,20,38,68               |
| <b>स्टी</b> ल्            | 39                | वसा      | 9६                                    | , वीरक     | 94,60                     |
| <b>छिंबदेव</b>            | <b>३</b> 9        | वसुंधरि  |                                       | 1          |                           |
| <b>लिंबा</b>              | 80                | वस्तिणि- | *                                     | -          | ७,३५,५९,७२,८०,१३ <b>२</b> |
| र्शीबा                    | ४२,१३९            | वस्तुपाल | [ महामात्य ] ५,११९                    |            | 8,0                       |
| लींबाक-लिंबाक             | ७७,७९,८०,९४       | वाग्धन   | 96                                    | वीरणाग     | Ę                         |
| लूढ़ा                     | ४३                | वाग्भट   | 99                                    | वीरदत्त    | <b>X</b>                  |
| ल्णसिंह-लावण्यसिंह        | ३८,७९,१२३         | वाछा     | ४२,१४१                                | वीरदेव     | १०,३३,७२,७५,८८,५८         |
| ल्ला                      | 93%               | वाछाक    | 94                                    |            | źĄ                        |
| ल्णा <b>क</b>             | 9 ई ५             | वाच्छिग  | 949                                   | ं वीरधवल   | \$ <b>\$</b>              |
| खोलक-खोलाक                | २६                | वाजक     | 4, ६                                  | वीरपाछ     | १०,३४,४५                  |
| <b>ਭ</b> ੀਲੀ              | ७५                | वाधू     | νş                                    | वीरम       | 86                        |
| <b>लोह</b> ट              | ĘĘ                | वानू     | ७२                                    | -          | व्ही-पेतृकनाम) ९८         |
| <b>लोहदेव</b>             | 66                | वामदेव   | ६२                                    | , बीरा     | ४०,४६                     |
| लोहादेव                   | 990               | वारय     | 96                                    | वीराक      | 85,88,00                  |
| व                         |                   | वालिणि   | 94                                    | 1          | A                         |
| वह्ज                      | 48                | वाल      | ३५                                    | वीरी       | ९,२३,३५,८१,८९             |
| वहुजा                     | <b>Ę</b> \$       | वाल्हवि  | १०३                                   |            | 9 ६                       |
| बहजी                      | 90                | वास्हाक  | 96                                    | वीछ        | 940                       |
| २३ जै०                    | <b>g</b> •        |          |                                       |            |                           |

| वीछाक           | २८              | गुकपुत्र     | v                      | सरणी         | ७१,७२                    |
|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| वीस्ह           | 98              |              | 94                     | सरली         | 901                      |
| वीव्हण-विव्हण   | ३४,३५,६०,११७,   | शूर          | <b>v</b> o             | सरवण         | ५७,५८                    |
|                 | 118,929,923,933 | गुराक        | y o                    | सरस्वती      | 94,३९,४२,८०,८४           |
| वील्हणदेवी      | 98,20,924       | 1            | ५५,५७,१२६              | सर्वदेव      | <b>₹,</b> 99,2₹,4₹,4₹,६₹ |
| विल्हुका        | 98,58           | शुंगारमति    | •                      | सर्वदेवी     | 49                       |
| वीशलदेवी        | 40              | शोसी         | 930                    | सलक्ष        | Vo                       |
| वीशल-विसल       | ७,५२,७०,९६      | शोभन-शोभ     | ानदेव १९,२०,२२,२३,२५,  | सलक्षणा      | 99,93,२०                 |
| वीद्यिका        | 60              |              | २६,१०९                 | सलक्षणी      | 35                       |
| <b>बूट</b> डि   | १७,२३           | शोभना        | 49                     | सल्ख         | 69                       |
| वूडाक           | υξ              | शोभित        | v9                     | सलखण-सल      | भण ८३,८४,१४३             |
| वेलिग           | 9               | शोभिनी       | 49                     | सलखणदेवी     | 929,40                   |
| वेलुका          | २२,८६           | इयामल        | Vo                     | सरुखणसीह     | 930                      |
| वेलक            | 4, ६, ९         | श्रियादेवी-श | रीयादेवी ४,५७,८०,१०३   | सलखाक        | 87,938                   |
| वेलिका          | 909             | श्री         | २२,३१,४२,६६,८८,८९      | सङख्         | પ્પ                      |
| वेह्नत्फल       | 49              | श्रीकुमार    | 94,48,60,994           | सलावणा       | Ę٩                       |
| वेछिका          | Ę               | श्रीचंद्र    | <b>५६,७४,</b> १२७      | सहश्र        | 98                       |
| वेसट            | 36              | श्रीदेवी     | <b>9९,</b> २४,८२,९५    | सल्हा        | 929                      |
| वैजहादेवी       | 90              | श्रीदेवीका   | vv                     | सहज          | <b>3</b> 4               |
| वरसिंह          | ३४,५८,५९        | श्रीधर       | ५२,१००                 | सहजपाल       | \$ ८,७०                  |
| वोढक            | *               | श्रीपाल      | 98,28                  | सहजमति       | 98                       |
| वोसक            | <b>६</b> ६      | श्रीमति      | <b>५</b> ६             | सहजल         | <b>५</b> ८,१२५           |
| वोसरि [ दंडनाय  | क] ५८,१०८,१०७   | श्रीवच्छ     | २२,८०                  | सहजळदेवी-    | सहजल्लदेवी ३८,८१         |
| व्यात्रक        | ६७              | श्रीशक्ती    | १३९                    | सहजला        | <b>€</b> 0               |
|                 | হা              |              | ष                      | सहजरूहदेवी   | us                       |
| शंब             | 48              | वेढा-वेढाक   | <b>३६,१</b> २२,१२३,१३२ | सहजा         | 998                      |
| शंबो            | <b>२</b> ३      |              | स                      | सहजाक        | 93,69                    |
| <b>इग</b> णी    | 89              | सज्जणपाल     | 986                    | सहजू         | ५९,८३                    |
| शालिका          | 94              | सजन          | ७,३५,६२,७०             | सहङ्क        | 6                        |
| शालिभद्र        | 9               | सजना         | 93,63                  | सहदे         | ८२                       |
| शांत            | 48              | सजनी         | 91,23                  | सहदेव        | २१,३२,३३,४२,४३,८०,       |
| <b>भान्ति</b>   | ६५,८६,८७        | सत्यदेव      | 94                     |              | 996,922,923              |
| शांतिका         | ५२              | सदा          | 989                    | सहलक         | \$                       |
| शांतिग          | ३१              | संग्रका      | 93                     | संगार        | 98                       |
| शांतिमदेव       | ८२              | सपुण्य       | ३५,३६                  | संग्राम      | . 60                     |
| शितदेवी         | •               | सपुना        | ९६                     | संप्रामसिंह  | 93,44                    |
| शिरपाल          | 39              | सपून         | 932                    | संघवी        | १२२                      |
| <b>शिवराज</b>   | ४३              | सपौन         | 3 6                    | संतुक        | 99                       |
| शिवा            | 989             | सब्भा        | Ę <sup>t</sup> y       | संतुक [ महाम | ाख] ६५                   |
| शिवादेवी        | v               | समताक        | ७६                     | संतुका       | 29,53,95                 |
| शीता            | २३              | समधर         | v2,5v                  | संतोष        | २७                       |
| <b>शीस्रवती</b> | 48              | समर          | ३९                     | संतोषा       | २६,७३                    |
| शीलुका          | 93              | समुधर        | 90,38,924              | संधिक        | २                        |
| <b>शी</b> लू,   | 20,00           | सरण          | 8,0                    | संघीरण       | <b>6 3</b>               |

|                              | <b>ą</b>   :                                           | साहारण                    | 990                   | पुवर्णनिका-सुवर्ण  | <b>गॅनी</b> ८४                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| संधुल                        | • 1                                                    | सां <b>ई</b> आ            | ७२                    | पुसंत              | ĘY                                |
| संपद्                        |                                                        | सांग-सांगाक               | 1                     | पुहडाक             | ३७                                |
| संपूर्णसिंह                  | • 1                                                    |                           |                       | <b>सुहडादे</b> वी  | 92,93,98                          |
| संपूर्ण                      |                                                        | संगा                      |                       | सुहवा              | 98,50                             |
| संभलदेवी<br>संयतिका          |                                                        | सांड                      |                       | सुहागदेवी          | 93,96,44,40                       |
| सं <b>यातका</b><br>संसारदेवी |                                                        | सां <del>डा</del>         |                       | सुंदर <del>ी</del> | ६३,८९                             |
| •                            |                                                        | सांताक                    |                       | स्मला              | vv                                |
| साईया                        |                                                        | सांतिका                   | v                     | सूमा               | 9.0                               |
| साउ                          |                                                        | सांत्                     | ५६                    | सुरक               | <b>₹</b> 9                        |
| साउका                        | ४३,४५,८८                                               | सांत्का                   | २३                    | सूरा               | ४२                                |
| साड                          | <b>६</b> २                                             | सांय                      | 60                    | स्राक              | ८२                                |
| सागर                         | 98                                                     | सितगुण                    | <b>E</b> 8            | सूरुण              | २,३                               |
| साजण-सजन                     | ४२                                                     | सिद्ध                     | 8,4                   | स्रहणि             | <b>६</b> ८,६ <b>९</b>             |
| साजणदेवी                     | vv                                                     | सिद्धनाग                  | v                     | सूहव               | २५                                |
| साजिणि                       | २९,१०३                                                 | सिरिकुमार                 | . 90                  | सूहवदेवी           | १०,१२,१८,४२,७०,९८                 |
| साढदेव                       | دع,99 <i>و</i>                                         | सिरियादेवी                | 96                    | सूहवा              | <i>v</i> €                        |
| साढल                         |                                                        | सिरी                      | v                     | सेगा               | ٧٦                                |
| साढा                         | <b>ๆ</b> 9 ८, 9 <b>9 ९,</b> 9 २ ०  <br><b>६</b> ९, ३ १ | स्तिरा<br>सिंगारदे-°देवी  | ξυ                    | संदक-संदाक         | <b>٥٠,6٩</b>                      |
| साढाक                        | 99                                                     | सिंघा [ मंत्री ]          | ७२                    | सेढा               | vv                                |
| साढी                         | 29                                                     | सिंधुका                   | २६                    | सेव्हण             | 4                                 |
| साद्व                        | 38                                                     | सिंधुल                    | 90                    | सेवाक              | <b>ዓ</b> ሣ,                       |
| सादू                         | 4.8<br>4.2                                             | सिंह-सिंहाक               | ४२,४३,९६              | सेसिका             | ĘĘ                                |
| साभड                         |                                                        |                           | 96                    | सेइडि-सेइरि        | 9                                 |
| साभा–साभाक                   | २३,२४,११३                                              | सीरला                     | 99,२३                 | सोखलदेवी           | ४२                                |
| सामदेव                       | २३                                                     | सीवा-शीवा                 | 94                    | सोखी               | <b>৬</b> ५,७ <b>९</b>             |
| सामंत-सामत                   | १८,३८,४१,४२,५६,                                        | सीत्                      | ź.A.                  | सोख्               | २८                                |
|                              | ७०,९२                                                  | सीद                       | 4 •<br>9 <b>?</b> '4  |                    | ÉA                                |
| सामंतसिंह                    | <b>९</b> ८, <b>२</b> ९,१२९                             | सीधा                      | ₹ <i>\</i>            |                    | 98                                |
| सायर                         | ४२                                                     |                           | 4 °<br>923,928        | _                  | २५,६४                             |
| सारंग                        | ४३                                                     |                           | 177,170<br><b>3</b> 0 |                    |                                   |
| सारू                         | ४३,१४१                                                 |                           | 9 €                   |                    | ે <b>વ</b> લ                      |
| साछिग                        | २२,७०,७३,७६,८२,९२                                      | सीऌ                       | ३९,७०                 |                    | 60                                |
| साल्हक                       | ७९,८०                                                  |                           | 999                   | 1 -                | ८०,९२                             |
| साल्हड                       | 96                                                     | _                         | 9 ६                   |                    | ९,१९,२०,६०,८९,९५,१ <sup></sup> ३४ |
| साल्हण                       | 98,994                                                 |                           |                       |                    | <b>5</b>                          |
| सारहा-सारहा                  | क ४२,४३,७३,७७,७८                                       |                           | 9 • , 9 €             |                    | 92,93                             |
| सार्हु                       | 99                                                     | 33                        | Ę٩                    |                    | 14                                |
| सावदेव                       | Ęч                                                     |                           | <b>১</b> জ            |                    | 930                               |
| साविति                       | 934                                                    | _                         | ચ્યુધ<br>૧૦૯          |                    | 93,34,80,930                      |
| सावित्रि                     | Ęv                                                     | 1                         | <i>પ</i> ્ર<br>દ      |                    | ४२,७३                             |
| साहड                         | <b>Ę</b> , 6                                           |                           | ʰ                     |                    | ३६,३७,८१                          |
| साइण                         | ३८,४२,८९                                               | सुमटसिंह                  | ७९,८०                 |                    | 4,(-,-                            |
| साहर                         | <b>\$</b> \                                            |                           | g t                   | सोलक               | 98,20,999                         |
| साइस                         | •                                                      | र <sup> </sup> सुरलक्ष्मी | 9.                    | 2 . 416.14         | . 1,- ,                           |

| सोहाइ         | 76              | स्वर्णा        | 40             | हानू             | <b>63</b>     |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| सोली          | ७५              | ह              |                | हापाक            | 60            |
| सोलुका        | २७              | हरचन्द्र       | 933            | हाला             | 930           |
| सोल्हा        | 998             | हरदेव-हरदेवक   | <b>₹</b> 9,८६  | हाळाक            | 38            |
| सोही          | 94              | हरपाल          | 80,00          | हालु             | 23,29         |
| सोइग          | ३८,५८,६०,७०     | इरसिणि         | 33             | हांसला           | Ęo            |
| सोहगदेवी      | ÉR              |                | ३,५०,५२,७७,७८, | हांसी            | 98            |
| सोहड          | २३,६४,८०,८१,१३७ |                | ८६,१४०         | हांसिका          | 66            |
| सोहरा         | 25,34           | हरिदेव         | ₹ €            | हीमादेवी         | 84            |
| सोहिग         | २२              | हरिपाल         | 93,58,52       | हीरल             | ve            |
| सोहिणि        | ३,२३,८६         | हरिराज         | 49             | हीरा             | 89            |
| सोहिय         | 93              | हरियड          | 976            | हीराक            | 939           |
| सोही          | 98              | हरिसणि-हरिसिणि | 38,86          | हीरादे <b>वी</b> | 88,88         |
| सीभाग्य       | <b>৬</b> ৩      | हर्पदेव        | 46             | हीरू             | <b>É</b> 0    |
| सीभाग्यदेवी   | 33,996          | हर्षदेवी       | ३६,६८          | हीलण             | 86            |
| सीम्य         | 98              | हर्षराज        | 93             | हुरूण            | १३२           |
| स्थवीरपाछ     | 60              | हर्षा          | ७३             | हेम              | 90            |
| स्थिरकीर्त्ति | <b>८</b> ९      | हर्पू          | 88             | हेमचन्द्र        | ३३,८८,११०,११७ |
| स्थिरदेव      | ६८              | हंस            | ७३             | हेमराज           | 8.5           |
| स्थिरदेवी     | ą               | हंसक           | ५५             | हेमसिंह          | १३२           |
| स्थिरपाल      | ६१,७९           | हंसला          | <b>५६,६४</b>   | होना             | 938           |
| स्याणी        | ४०,६०           | हार्दू         | Ęv             | होनाक            | ३६,३७         |

# कतिपयप्रकीर्णनामसंप्रहानुक्रमः ।

| केसव ( उदीच्यज्ञातीय रा० दूदासुत )                  | धरणीधर (नलकच्छपुरस्थित शालाध्यक्ष )      | महादेव ( उपाध्याय, ग्रूलपाणिसुत )   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| १६८                                                 | 929                                      | 939                                 |
| चंड (पयरोडुप्रामवास्त्रव्य ठ० लक्ष्मण-<br>पिता) १२९ | नागार्जुन (सम्बीग्रामवासी ध्रुव, लिपिकर- | मंडलिक (कायस्यज्ञातीय महं०) १४२     |
| जाना (कायस्थज्ञातीय म० मालापिता)                    | ल्लाक पिता) १३५                          | रामचन्द्र (पंडित) १२६               |
| dro                                                 |                                          | लोकानन्द (पण्डित) ११३               |
| त्रिनेत्र (देवपत्तनीय गंड) १९९                      | बृहस्पति (देवपत्तनीय गंड) १३०            | ञ्चलपाणि (महामहोपाध्याय मिश्र ) १३१ |
| बूदा ( उदीच्यज्ञातीय रा॰ केसवपिता )                 | भीमा (महं०, लिपिकरहरिदासपिता)            | साल्हण (पण्डित) १३२                 |
| 136                                                 | १४३                                      | सिद्धेश्वर (पण्डित, नागरवित्र ) १३२ |

# सिं घी जै न ग्र न्थ मा छा

### \*\*\*\*\*\*\* अद्याविध मुद्रित प्रन्थ \*\*\*\*\*\*\*

|     |                                                                                                                       | मुख्यम् ।       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| १   | प्रबन्धिन्तामणि, मेरुतुङ्गाचार्यविरचित. (इतिहासविषयक विश्वत प्रन्य)                                                   |                 |
|     | पाठमेदादि युक्त सुसंपादित, सुविशुद्ध संस्कृत मूल प्रन्थ, तथा विस्तृतं हिन्दी प्रस्तावना समन्वित                       | \$-15-0         |
| २   | पुरातनप्रबन्धसंप्रह, (संस्कृतमय, अज्ञातकर्तृक, ऐतिहा तथ्यपूर्ण)                                                       |                 |
|     | प्रबन्धिचन्तामणि सहश, अनेकानेक पुरातन ऐतिहासिक प्रबन्धींका अपूर्व एवं बिशिष्ट संप्रह                                  | 4-0-0           |
| 3   | प्रबन्धकोद्दा, राजशेकरस्रिरिचतः ( संस्कृत गद्य-पद्यमय २४ ऐतिहासिक निबन्धोंका संप्रह )                                 |                 |
|     | अनेकविध पाठान्तरादियुक्त, विशुद्ध संस्कृत मूल प्रन्थ, विस्तृत हिन्दी प्रस्तावना आदि सहित                              | 8-0-0           |
| R   | विविधतीर्थकस्प, जिनम्भस्रिकृतः (संस्कृत-प्राकृतभाषानिबद्ध पुरातन तीर्थवर्णन)                                          |                 |
|     | पुरातन कालीन जैन तीर्थस्थानोंका वर्णनस्बरूप अपूर्व एवं विशिष्ट एतिहासिक प्रन्य                                        | 8-8-0           |
| 4   | देवामन्द्रमहाकाट्य, मेघविजयोपाण्यायविर्धित. (माघ महाकाव्यका समस्यापूर्तिरूप)                                          |                 |
|     | विजयदेवस्रिचिरित्र-निरूपक सुन्दर, ऐतिहासिक, काव्य प्रन्थ                                                              | 5-15-0          |
| Ę   | जैनतर्कभाषा, यशोबिजयोपाध्यायकृत. (जैनतर्क विषयक पाठ्य प्रन्थ)                                                         |                 |
|     | मूल संस्कृत प्रन्थ तथा पं॰ सुखलालजीकृत नृतन विशिष्ट संस्कृत व्याख्यायुक्त                                             | <b>5-0-0</b>    |
| G   | प्रमाणमीमांसा, हेमचन्द्राचार्यकृतः (जैनन्यायशास्त्रविषयक मौलिक प्रन्थ)                                                |                 |
|     | सुविशुद्ध मूल प्रन्य तथा पं॰ सुखलालजीकृत बिस्तृत हिन्दी विवरण और प्रस्तावनादि सहित                                    | 4- 4 -0         |
| <   | अकलक्क्रप्रनथत्रयी, भट्टाकलक्कदेवकृत. (न्यायतत्त्व प्रतिपादक ३ मौलिक प्रन्थोंका विशिष्ट संप्रह)                       |                 |
| _   | न्यायाचार्य पं॰ महेन्द्र कुमारजी संपादित, विस्तृत प्रस्तावना और हिन्दी विवरण युक्त                                    | 4-0-0           |
| 9   | प्रबन्धचिन्तामणि, संपूर्ण हिन्दी भाषान्तर.                                                                            |                 |
|     | हिन्दी भाषामें सर्वथा नवीन ऐतिहासिक प्रन्थ, विस्तृत प्रस्तावनादि समलङ्कृत                                             | \$-45-0         |
| ζo  | प्रभावक खरित, प्रभावन्यस्रिरिचितः (प्राचीन जैन इतिहासका प्रौढ एवं प्रधान प्रन्थ)                                      |                 |
| 4 4 | सुविगुद्ध संस्कृत मूल प्रन्य, हिन्दी प्रसावना, परिशिष्टादि समलङ्कृत                                                   | 4-0-0           |
|     | Life of Hemachandrāchārya: By great Indologist Dr. G. Bühler                                                          | 3-8-0           |
| १२  | भानुचन्द्रगणिचरित, सिदिचन्द्रोपाध्यावरचित. (संस्कृत भाषामय, आत्मचरित सहप अपूर्व इति                                   |                 |
|     | संस्कृत मूल प्रन्य, सुविस्तृत इंग्लीश प्रस्तावनादि समेत, अनुपम ऐतिहासिक प्रन्य                                        | 4-0-0           |
| १३  | <b>ज्ञानविन्दुप्रकरण, यशोविजयोपाध्यायविरचित.</b> (ज्ञानतत्त्वनिरूपक प्रीढ शास्त्रीय प्रन्थ)                           |                 |
|     | पं असलालर्जा संपादित एवं विवेचित, अनेक दार्शनिक विचार परिपूर्ण निबन्ध समन्वित                                         | <b>≨</b> − c −0 |
| र्४ | बृह्त् कथाकोरा, हरिवेणाचार्यकृत. (धर्मीपदेशात्मक १५७ कथाओंका महान् संप्रह )                                           |                 |
| B.  | डॉ. ए. एन, उपाध्ये संपादित, सुविस्तृत इंग्रेजी प्रस्तावनादि सहित                                                      | 35-0-0          |
| 44  | जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग. प्रातनसमयलिखित ताडपत्रीय पुस्तकोंकी अपूर्व<br>एतिहासिक प्रशस्तियोंका अभिनव संप्रह | <b>4-6-0</b>    |
|     | दाविकार नवारवनामा जानमम् चनह                                                                                          | 4-6-0           |

### प्रा सि स्था न

### भारतीय विद्याभवन

क्ष बंबई क्ष

Published by the Secretaries, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay.